# History of Greater India (IN HINDI)

## ANGIENT HINDU COLONY OF CAMBODIA

ъ́у VEDA VYASA, M.A,

Hans Raj Professor of Ancien't Indian History and Lecturer in Epigraphy University of the Punjab, Lahore.

With a Foreword

by
Dr. KALIDAS NAG, M.A. D.Litt (Paris)
Honorary Secretary Greater India Society.
CALCUTTA.

First Edition, 1000.



# Published by The Dayanand College Research Department LAHORE.

Printed at the Hindi Press Lahore,

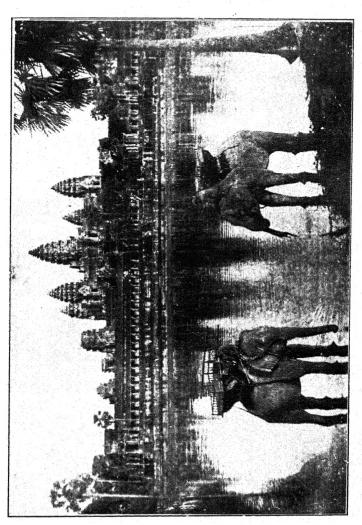

धॅमकोर बाट का दिग्द्शन।

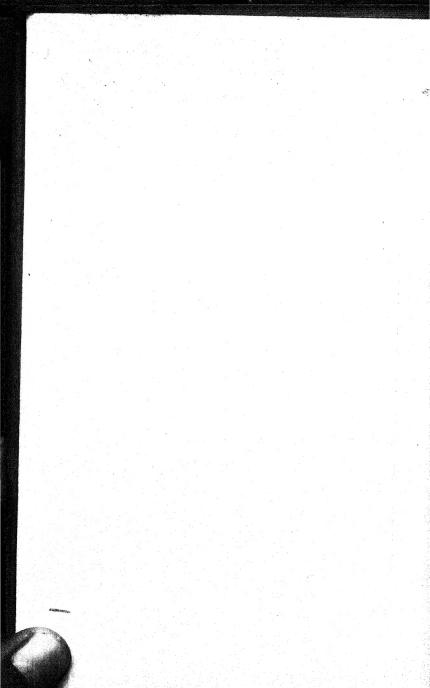

# विशाल भाग्त का इतिहास

(प्रथम भाग)

कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश

लेखक—

वेदव्यास, ऐम. ए.

प्रथम संस्करण १०००] १६**२**६

म्हिल्य प्रो

व देशप्रेम

में एक

ानका

है.

#### - Wille

### द्यानन्द कालिज अनुसन्धान विभाग द्वारा प्रकाशित

一里作

मुद्रकः —

हिन्दी इलैक्ट्रिक प्रैस मैक्जेगन रोड लाहौर।



#### FOREWORD.

#### HISTORY OF GREATER INDIA.

In that far off age of glory during which India was the pioneer of Asiatic culture having extended her geographical sphere of influence to the furthest bounds of the Pacific, Cambodge (or modern Cambodia) was the crown jewel of Indian colonies forming the cultural federation of Greater India. The history of the formation and progress of these colonies is really a great Epic as marvellous in its details as elevating in its ensemble. That history was long forgotten by us in our age of degradation but with the awakening of self-respect and selfconfidence in these days of national renaissance, our people are hungering more and more for the data of this positive aspect of our national history in which we were not satisfied merely with our own progress and salvation but were eager to distribute all that was best in us amongst our neighbours of old without any distinction of race, creed or culture. Any episode or chapter of this grand history will be of ennobling and inspiring influence to us today and Professor Veda Vyasa has carned the gratitude of us all by publishing his "HISTORY OF GREAT-ER INDIA', Vol. I in Hindi, the language of

our masses who once helped in the formation of the cultural Empire of Hindusthan and who may again in near future begin to collaborate with the cultured classes in founding the Greater India of the future. Professor Veda Vyasa has devoted several years to the study of the history and archaeology of the Hindu colonies and we see the fruit of his patient researches in the present volume on Cambodge which is only the earnest for other volumes in preparation. Professor Veda Vyasa is an ardent champion of the Greater India movement and is busy organizing the Punjab branch of the Greater India Society. So we have great joy in announcing this first Hindi volume of his work before the public. While the book is popular in style, it is based on a thorough knowledge of the original documents and the author, being a keen student of Epigraphy, has happily enlivened his narrative by apt quotations from inscriptional records of Indo-China recovered and edited by the great school of French savants from Bergaigne and Barth to Finot and Coedes.

Sd. KALIDAS NAG,
M.A., D. LITT. (PARIS),
Hon'y. Secy. Greater India Society,
Calcutta.

## \* थोश्म \* समर्पगा

----

पूज्य श्री महात्मा हंसराज जी जिन के अप्रतिम त्याग, अगाध देशप्रेम और अथक कर्मण्यता ने हमारे प्रान्त की हिन्दू जनता में एक नए जीवन और उत्साह का सन्चार किया है, जिनका उदात्त चरित्र हम नवयुवकों का आदर्श है, जो श्रीमहयानन्द कालेज के जन्मदाता और रिसर्च विभाग की आत्मा हैं, जिनके संरक्षण में मुझे भारतीय इतिहास के अध्ययन का सौभाग्व ब्राप्त हुआ है, उन महानुभागों के करकमलों में यह पत्रप्रध्योपम भेंट सादर समर्पित



## विषय-सूची।

| भूमिका                      |          | जयवर्मा परमेश्वर ""         | 90  |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| उपोद्रात और अनुश्रुति · · · | 9        | दो उत्तराधिकारी             | 93  |
| फूनान                       | 6        | यशोवर्मा                    | 93  |
| आधुनिक कम्बोडिया का दिग्त   | इर्शन १५ | वेयोन का शिवमन्दिर "        | 98  |
| कम्बोडिया के प्रारम्भिक र   | ाजा ३१   | यशोवमा के पुत्र             | 99  |
| श्रुतवर्मा                  | ર ૧      | कोहकेर के राजा              | 90  |
| श्रेष्टवर्मा · · ·          | ३५       | राजधानी के प्रसाधक          | 96  |
| कौण्डिन्य जयवर्मा · · ·     | 83       | सूर्यवर्मा के उत्तराधिकारी  | 29. |
| रुद्रवर्मा ''' ''           | ध३       | उदयादित्यवर्मा द्वितीय      | 29. |
| भववर्मा '''                 | છબ       | हर्षवर्मा तृतीय             | 226 |
| कम्बोडिया के ज्ञिलालेख      | 48       | जयवर्मा सप्तम •••           | 220 |
| महेन्द्रवर्मा               | ५७       | धरणीन्द्रवर्मा प्रथम        | 231 |
| ईशानवर्मा                   | ६३       | सूर्यवर्मा हितीय और         | 14. |
| भववर्मा द्वितीय             | હાહ      | अँगकोर वाट                  | २३० |
| जयबर्मा द्वितीय             | ৩৪       | अंगकोर वाट                  | 280 |
| कम्बोडिया के चीनी विवरण     | 60       | धर्मनिष्ठाएँ                | 248 |
| जावा का आधिपत्य · · ·       | 82       | कम्बोडिया के अन्तिम सम्राट् | २६७ |
| कम्बुज कला                  | ९३       | ईश्वरपुर का मन्दिर          | 202 |
|                             | 1        | 4                           | 100 |

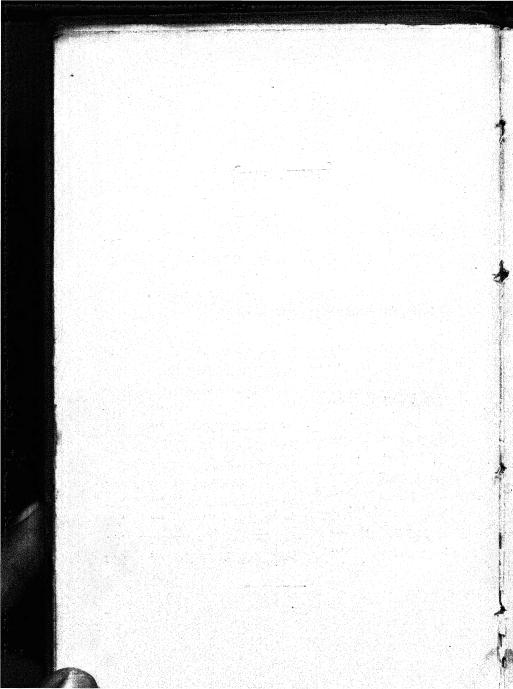

#### प्राक्कथन ।

- 6419

विश्वति के उस दूरवर्ती युग में जब भारतवर्ष एशिया की संस्कृति का पथ-प्रदर्शक था, वह अपने प्रभाव के भौगोलिक त्रेत्र को शान्त महासागर की अत्यन्त दूरवर्ती सीमाओं तक प्रसारित कर चुका था, काम्बोज (ग्रथवा ग्राधुनिक कम्बोडिया) विशाल भारत के सांस्कृतिक प्कीकरण करनेवाले भारतीय उप-निवेशों का मुकुट-मणि था। इन उपनिवेशों की रचना और उनके श्रभ्युदय का इतिहास वस्तुतः एक महान् वीर-काव्य है, जी अपने प्रपञ्च में इतना ही विस्मयावह है जितना कि वह समिष्ट रूप से उत्कर्षकारी है। इस इतिहास को हम अपने अधीगति के युग में कभी के विस्मरण कर चुके थे किन्तु ब्रात्म-सम्मान श्रौर श्रात्म-विश्वास के प्रवोधन के साथ साथ जातीय पुनस-त्यान के इसयुग में हमारे जातीय इति हास की इस निश्चयात्मक अवस्था की उस अवस्था की जिसमें हम केवल अपनी ही उन्नति धौर मुक्ति से सन्तुष्ट नहीं श्रे किन्तु इस में जो कुछ उत्कृष्ट था उसे बिना किसी जाति, मत ग्रथवा संस्कृति के भेदमाव के अपने प्राचीन पड़ोसियों में वितरण करने के लिए उत्सुक थे प्रमाणलामग्री के लिए हमारे लोग अधिकाधिक सतृष्ण हो रहे हैं इस भव्य इतिहास का कोई भी ब्राष्ट्यान ब्रथवा ब्रध्याय ब्राज हमारे लिए महनीय और ब्रानुशियत करनेवाला प्रभाव होगा और पिएटत वेदव्यास हमारे जनसाधारण की, जिन्होंने पक समय हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक साम्राज्य की खृष्टि में सहायता दी थी और सम्भवतः फिर निकटवर्ती भविष्य

में भविष्य के विशाल भारत की बनाने में संस्कृत वर्गों के साथ सहकारिता प्रदान करने लगेंगे, उनकी भाषा हिन्दी में "विशाल भारत का इतिहास" प्रथम भाग करने से हम सब की ऋतज्ञता के भाजन बने हैं। पिंखत वेद्व्यासने हिन्दू उपनिवशों के इतिहास भ्रौर पुरा तत्त्वविज्ञान के अनुशीलन में कई वर्ष लगाये हैं अगैर हम काम्बोज-विषयक वर्तमान प्रन्थ में, जो तैयार होने वाले दूसरे ग्रन्थों का केवल ग्रारम्भ मात्र है, हम उनके श्रम साध्य श्रन-वेषगों का फल देखते हैं। पं० वेदव्यास विशाल भारत ग्रान्दोलन के उत्साही सञ्चालक है चौर Greater India Society (विशाल भारत संघ) की पक्षाब शाका के संगठन में संलग्न हैं द्यतएव हमें पं० वेदच्यास के इस विषय के प्रथम हिन्दी के प्रन्थ को जनता के सामने उद्घोषित करने में बड़ा हर्ष होता है। जब कि पुस्तक शैली में लोक प्रिय है, वह मौलिक लेख्यों के पूर्ण ज्ञानके द्याधार पर लिखी गई है, स्रोर ग्रन्थकार ने ऐ ि ग्रंफी का विद्वान होने से अपने ग्राख्यान को इग्डो चायना के शिलालेखों के उपयुक्त उद्धरगों से रोचक बनाया है जो कि बर्गेन्य ख्रीर बार्थ जैसे फ्रेश्च विद्वानों से लेकर फीनों ख्रीर कार्ड तक मे पाए हैं और उनका सम्पादन किया है।

#### क। लिदास नाग

M. A. D. Litt (Paris) आनरेरी सैकरेटरी, ग्रेटर इशिडया सोसाइटी कलकता।

# विशाल भारत का इतिहास

पहला भाग कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश उपोद्घात और अनुश्रुति

क्या प्राचीन हिन्दू गृह-स्थायी थे ?— विरकाल से विद्वानों की धारणा रही है कि प्राचीन हिन्दू लोग 'गृह-स्थायी' (Stay-at-home) थे—अनुल्लंबनीय धार्मिक वन्धन उन्हें बाहर निकलने से रोकते थे, भौगोलिक परिस्थिति भी विदेश-यात्रा के अनुकूल न थी। इधर शास्त्रों की आज्ञा, उधर एक ओर आकाश से बातें करने वाली, कभी न समाप्त होने वाले बर्फ़ से ढकी हुई दुरारोह पर्वत-मालाएँ और मनुष्य के प्राणों पर खेलने वाले भयावह जन्तुओं से भरे हुए दुर्गम वन, और दूसरी ओर अनन्त अगाध श्यामवर्ण जलराशि; घर में नव निधि अष्ट सिद्धियों की अद्वुखेलियाँ—शारीरिक सुखोपभोगों के साधनों की प्रचुरता, प्रकृति का असीम अनुप्रह! फिर ऐसी दशा में विदेश जाकर कौन अपने धर्म और प्राणों को संशय में डालने लगा था? विदेश जाने की कौन कहे, रत्न-प्रस्त निखिल-रस निर्मरा सस्यश्यामला भारत-

वसुन्धरा में जन्म लेकर फिर कौन सा ऐसा प्रलोभन रह जाता था जिसकी प्रेरणा से कोई स्वर्ग के लिए भी उत्सुक होता!

''दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः।''

किन्तु यह सब भ्रान्ति थी, ग्रँधेरे की भावनाएँ थीं। कितिपय फेंच विद्वानों ग्रौर पुरातत्त्विवदों के श्लाच्य प्रयत्नों से ग्राज हमारा ऐतिहासिक क्षितिज कुक पीके हट चला है— ग्रातित के रङ्गमञ्ज पर से पर्दा कुक ऊपर उठ ग्राया है ग्रौर हमें दूर पर एक सुन्दर चेतोहारी दृश्य दिखाई देने लगा है; हिन्द महासागर की कृष्ण जल-राशि से परे सुदूर पूर्व में प्राचीन भारत की वाणिज्य-विषयक कमग्यता ग्रौर उसका ग्रौपनिवेशिक प्रसार इस समय हमारे ऐतिहासिक ग्रन्तिश्ल पर एक निराली कुटा दिखलाने लगे हैं।

भारतीय संस्कृति का सुदूर पूर्व में विस्तार— विजयी सिकन्दर के समय से—श्रीर सम्भवतः उससे भी पूर्व, उद्घोधन के उस युग में जब हमारी कर्मग्यता विचार—स्वप्त की चरम सीमा तक पहुँच चूकी थी, भारतीय संस्कृति ने बाढ़ की नदी की माँति इन्दाचीन श्रीर मलाया द्वीपसमृह में प्रवेश किया, काल-कम से उसने कम्बोडिया के गहन श्रर-ग्य-प्रदेशों को श्राकान्त श्रीर श्राप्लावित करके उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य में तबदील कर दिया। श्राह्मण और विण्क, बौद्ध भिन्नु श्रीर पराक्रमशील पुरुष, सभी प्रकार के उत्साही लोगों ने सुवर्ण-सूमि के नाम से प्रसिद्ध उन दूर- वर्ती भूमि-भागों में उपनिवेशों की स्थापना से अपने आप को समृद्ध वनाने के लिए मद्रास के समृद्ध-तट से प्रस्थान किया। वे अपने साथ मातृ-भूमि की सभ्यता और धार्मिक विचारों को, अपनी प्राचीन, सम्पन्न एवं व्युत्पन्न संस्कृत भाषा की ज्ञान-सम्पद्दा को, ले गए।

चाम और खमेर—श्याम की खाड़ी के उस पार उन्हें चाम और खमेर नाम की दो जातियाँ मिलीं जो उस समय तक जन-संख्या की दृष्टि से काफ़ी वृद्धि कर चुकी थीं।

चाम बड़े भारी विस्तार के युग के बाद चम्पा ( आधु-निक अनाम जो सम्भवतः उनकी जन्म-भूमि थी ) के तटों और उसकी घाटियों में परिमित थे।

खमेर लोग अपनी अनुश्रुति के अनुसार उत्तर-पूर्व में वीरमान-प्रदेश से आये थे। यह बात इससे भी पृष्ट होती है कि सिंहावती—(Pegu.) निवासी जो अब भी वीरमानी में रहते हैं, उनसे दूरवर्ती किन्तु निर्विवाद साहश्य रखते हैं, शारीरिक गठन और आकृति में उनसे मिलते जुलते हैं। खमेर लोगों ने महानद मेकाँग के डेल्टा से, उस उर्वरा भूमि से जहाँ असंख्य सरोवर और तड़ाग विस्तार और गहराई में एक प्रवल वार्षिक बाढ़ से बढ़ कर दसगुना हो जाते हैं, जहाँ कृषि, आखेट और मत्स्यजीविता जीवन के अपरिमेय साधनों को उपस्थित करते हैं, उस आनन्द-निष्यन्दिनी भूमि से, चामों को निकाल बाहर किया और स्वयं उसके प्रभु बन बैठे।

यहाँ उन्होंने एक राज्य के सङ्गठन की आयोजना की, जिसका उल्लेख चीनी लेखकों ने 'फ़नान' नाम से किया है। प्राचीन फूनान और कम्बोडिया का पारस्परिक सम्बन्ध क्या था, यह प्रश्न ग्रमी विवादास्पद है। कुळ विद्वानों का कहना है कि कम्बोडिया उत्तरवर्ती काल में फूनान ही का दूसरा नाम है। किन्तु ग्रधिक प्रचलित मत के अनुसार कम्बोडिया एक सामन्त-राज्य था ज़िसने सन् ईस्वी की छठी शताब्दी में फूनान की राज-धुरा को अपने कंघों से फेंक डाला ग्रौर धीरे विनाशोन्मुख साम्राज्य के मध्य प्रान्तों को ग्राने में मिला लिया।

कौण्डिन्य का आगमन-फूनान-साम्राज्य में कोचीन चीन, कम्बोडिया, निचला लाओस, श्याम और मलाया प्रायःद्वीप सम्मिलित थे। इस प्राचीन फूनान पर भारतीयता की मौलिक झाप का विवरण एक अनुश्रुति के अनुसार, जिसे दो चीनी यात्रियों ने वहीं जाकर संगृहीत किया था और जो उस समय दो सौ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी, संन्तेप से नीचे दिया जाता है—

सन् ईस्बी की पहली शताब्दी के पूर्वाई में कौ गिडन्य नामी एक ब्राह्मण को किसी देवता ने स्वप्न में एक धनुष दिया और उसे जहाज में समुद्र-यात्रा करने को कहा। सबेरा होते ही वह देव-मन्दिर में गया और उसने एक वृक्त के नीचे दिव्य धनुष को पड़ा पाया, जहाज में बैठ कर वह कुछ व्यापारियों के साथ फुनान के लिये विदा हुआ। फुनान में उन दिनों एक युवती रानी राज्य करती थी। रानी और उसकी प्रजा नक्ने रहते थे। उसने इस आगन्तुक का प्रतिरोध करना चाहा। कौशिडन्य ने अपने धनुष को उठा लिया और उससे एक तीर जो झोड़ा तो वह उस जहाज के पार्श्व से, जिसमें रानी बैठी थी. निकला और अन्दर किसी के जा लगा। रानी ने भीत-चिकत होकर अभय की प्रार्थना की। कौशिडन्य ने उसे अपनी पत्नी वना लिया, उसे वस्त्र पहनने की आज्ञा दी और उसके बिखरे हुए बालों को संवारा। इसके बाद इस विजयी ब्राह्मण ने वहाँ शासन किया और उस देश को सभ्य बनाया।

नागराज-कन्या सोमा—चीनी लेखक इस युवती रानी का नाम 'लिएऊ-ये' बतलाते हैं। जान पड़ता है उसके पित ने उसका नाम सोमा रक्छा। चम्पा के पड़ोसी राज्य का सन् ६४८ ई० का एक संस्कृत शिला-लेख कम्बोडिया की राजधानी भवपुर का उल्लेख इन शब्दों में करता है—''यहीं ब्राह्मण्धिष्ठ कौरिडम्य ने अपने भाले को जिसे उसने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त किया था स्थापित किया। यहाँ सोमा नाम्नी एक नागराज-कन्या थी जिसने इस भूमिभाग में राज्य की स्थापना की थी। कौरिडम्य ने धर्मचर्या की सिद्धि के लिए उसके साथ पाणि-ग्रहण किया।"

स्थानीय अनुश्रुतियां—कम्बोडिया के इतिहास-लेखक भी इस प्रकार की पुराण-गाथाओं को संग्रहीत करने में पीछे नहीं रहे हैं। उनके अनुसार भारतीय प्रवासी कोई ब्राह्मण नहीं किन्तु एक राजकुमार है जो अपने पिता से निकाला जाकर कम्बोडिया के भावी राज्य की सिलल-निर्भरा उपजाऊ भूमि में प्रवेश करता है। वहाँ से चाम लोगों को निकाल कर वह सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। समुद्र के रेतीले तट पर ज्वारमाटे की लहर से अभिभृत होकर वह वहीं रात बिताता है और वहाँ उसकी एक अलोक-सुन्दरी नागराज-कन्या से भेंट होती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में फँस जाते हैं और विना किसी विलम्ब के परस्पर पाणि-प्रहण कर लेते है। दुलहिन का पिता पानी को, जो उस देश को आशु-वित किये हुए हैं, पीकर अपने जामाता की अधिकार-भूमि को विस्तृत कर देता है और उसके लिए एक अपूर्व राजधानी का निर्माण करता है।

इन सब कथाओं में स्त्री का कार्याभिनय प्रधान है। वहीं राजवंश की स्थापना करती है, वहीं राज्य की अधिष्ठात्री है, प्रवासी चरित्र-नायक नहीं।

लोगों का विश्वास था कि कम्बोडिया के राजा इस प्राक्तन दम्पती के समागम को हर रात पुनर्जीवित करते थे। तेरहवीं शताब्दी के अन्त में एक चीनी यात्री लिखता है—

"अङ्गकोर थाम के राज-प्रासाद में एक सुवर्ण का बुर्ज़ है जिस की शिखर पर राजा सोया करता है। सभी भारतीय यह द्शींने की चेष्टा करते हैं कि बुर्ज़ में एक नौ-फन-वाले सर्प की आत्मा निवास करती है, जो सारे राज्य की भूमि का स्वामी है। नराधिप प्रथम उसी के साथ शयन करता है और फिर यदि किसी रात को सर्प की आत्मा प्रकट न हो तो समभना चाहिए कि राजा का मृत्यु-समय निकट है। यदि राजा किसी रात को स्वयं आने से रह जाय तो उसे कोई विपत्ति आ घेरती है।"

सभी स्थानीय श्रनुश्रुतियों में नाग-कन्या का नाम श्रद्ध रशः सुरक्षित हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं श्राने पाया है; किन्तु उसके पति का भारतीय नग्म ज्यों का त्यों न बना रह सका, उसके रूप में एकदम तबदीली हो गई।

श्राज भी कम्बोडिया की स्थापना करनेवाला यह अर्ध-दिव्य दम्पती विवाहोत्सव के श्रावश्यक विधान में श्रिष्ठम स्थान रखता है। जबिक माता पिता युवा वर-वध्न के चारों श्रोर घेरा बाँव कर बैठे हुए छोटी छोटी थालियों को, जिन में मोमबित्तयों की पिवत्र श्रीग्न प्रज्वितत होती रहती है, चारों पास फिराते हैं, दिव्य थोंग श्रोर नाग-महिला के प्राक्तन एवं जातीय ताल में सदा विना किसी उपेत्ता के सवादित्र सङ्गीत होता है। श्रीष्म की रमणीक रात्रियों के मध्य में भङ्कारित होकर उसके उदासीन स्वर धार्मिक श्रद्धा से सुने जाते हैं श्रीर हृद्य में उन उद्गारों श्रीर रागात्मक भावनाश्रों को उत्पन्न करते हैं जो श्रायः श्राँसुश्रों के रूप में प्रकट हो उठते हैं।

#### फ़ुनान।

---

कौण्डिन्य के वंशज -- सोमा से कौग्डिन्य के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके आधिपत्य में सात सामन्त-नगर थे। जान पड़ता है उसने अपने निरंकुश सामन्तों को मर्मान्तक असंन्तोष पहुँचाया श्रौर श्रपने पड़ोसियों के साथ कलह करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ निकालने में वह निरन्तर तत्पर रहा। फूनान की केन्द्रीय शक्ति कुछ शिथिल जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि दूसरी शताब्दी के अन्त में उच्छुक्कल सामन्त-वर्ग को फिर से अपने वश में करने के लिए कौ गिडन्य के पान-कुआंग नामी एक वंशघर को भेद-नीति का आश्रय लेना पडा। ६० वर्ष की दीर्घ ब्रायु में राज्य अपने छोटे लड़के पान-पान को देकर यह राजा संसार से चल बसा । पान-पान ने राज्य-भार अपने प्रधान मन्त्री और जनरल फांचमान को सौंप दिया और जब तीन वर्ष के अटा राजत्व-काल के बाद वह भी सनातन पथ का पथिक बना तो—सम्भवतः घरेल भगड़ों और षड्यन्त्रों से तंग ब्राई हुई—प्रजा ने फांचमान को ही अपना राजा बना लिया।

फांचमान—फांचमान कृट-नीतिङ्ग, व्यवहार-कुशज्ञ, वीर ब्रौर उत्साही था । उसने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध केड़ा ब्रौर उन्हें ब्रपने ब्रधीन कर लिया । बड़े बड़े जहाज | बनवा कर उसने महासागर के विस्तीर्ण वक्तः स्थल पर परिम्रमण किया और अनेक राज्यों पर चढ़ाई करके पांच झः हज़ार लीग दूर तक अपनी अधिकार सीमा का विस्तार किया। अधिकृत देशों में मलाया प्रायः द्वीप विशेष उल्जेखनीय है। देनासरिम और मर्तबान मूलमेन प्रदेश तक भी उसकी धाक थी। उसकी निषुणता, उसकी विजयों और उसकी सेनाओं के पराक्रम ने फांचमान को महाराज की उपाधि धारण करने के लिए प्रेरित किया।

अपनी रण-यात्राओं के मध्य में, जब विजय श्री हाथ बांधे दासी-भाव से उसके सम्मुख खड़ी थी, प्रतापी फांचमान को दुर्धर्ष शत्रु ने आ घेरा—वह सहसा बीमार पड़ा और कुळ ही समय में सदा के लिए रोगशय्या पर सो गया। फूनान का सूर्य मानो मध्याह होते होते अचानक अन्तर्हित होगया। राजलद्मी संशय में पड़ी गई।

फान चूआन - फांचमान ने रोग-प्रस्त दशा में सैन्य-सञ्चालन का कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र फान-कीन-चेंग को सोंप दिया था; किन्तु चुद्ध महाराज की बड़ी बहिन के लड़के राजकुमार फान चूथान ने, जो पहले ही से सिंहासन पर दांत गड़ाए बैठा था, दो सहस्र निष्कीत सैनिक इकट्ठा किये जिन्हें लेकर वह अपने मामा के लड़के की घात में जा बैठा और श्रवसर पाते ही उसने उसे मरवा डाला।

फान-चुत्रान सिंहासन पर बैठा । उसका राज्यकाल सन् २३० श्रौर २४० ई० के अन्तर्गत माना जाता है। सन् २४३ ई० में उसने चीन को दूत भेजे । फिर उसने एक और प्रतिनिध-वर्ग भारत में मुरुग्डों के राजा के पास भेजा, जो उस समय गङ्गा की घाटी में राज्य करता था । इस दूर-वर्ती मिशन को, जिसका अधिष्ठाता राजा का आत्मीय 'सु-वू' था, भारत की यात्रा में चार वर्ष लगे।

राजकुमार चांग—मरते समय फांचमान अपने बड़े लड़के कीन-चेंग की हत्या का बदला लेने का काम अपने किन्छ पुत्र चांग को छोड़ गया था। युवा राजकुमार चांग बीस वर्ष की आयु तक लोगों के मध्य में अज्ञात वास से रहता रहा, उसने राज्य की अधीनस्थ रियासतों से मैत्री स्थापित की और अन्त में वह अपने राज्यापहारी मामा के लड़के को प्राण-द्गड देने में सफल-मनोरथ हुआ। किन्तु शीघ ही वह भी अपने राज-प्रासाद की अष्टालिका में जनरल फान-सिऊन से, जिसने कीन-चेंग की हत्या में भाग लिया था और फुनान के प्राचीन भारतीय राजघराने को स्वयं राज्य वापिस लेने का फुटा प्रपंच रचा था, करल किया गया।

फान-सिऊन-फान-सिऊन ने अपने राजा बनने की घोषणा की । एक बार राज-मुकुट का अधिश्वर बन जाने पर इस सामरिक अधिष्ठाता ने प्रजा पर शासन करने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की । उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अतिथियों के मनोविनोद के लिए, जिनका वह दिन के तीसरे अथवा चौथे पहर स्वागत करता था, उसने अपने महल में अद्योजिकाएं और नाट्यशालाएं बनवाई।

भारत में फूनान का प्रतिनिधि-वर्ग — उसे राज-काज सम्हाले बहुत समय नहीं हुआ था जब सन् २५२ ई० के लगभग सन्द चार वर्ष की लम्बी यात्रा के बाद भारत से लौटा । अनेक राज्यों के तटों से होता हुआ लगभग एक वर्ष के अमण के बाद फुनान का प्रतिनिधि-वर्ग गंगा के मुहाने पर पहुँचा था और ७००० लीग उसके उद्गम की ओर चलकर अपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त हुआ था ! इतनी दूर से आये हुए इन विदेशियों के दर्शन से मुरुगड-राज बड़ा चिकत हुआ और उसने प्रतिनिधि-वर्ग को अपने राज्य में पर्यटन करने के लिये आह्वान किया। जब सु-च वहाँ से लौटा तो उसके साथ राजा की ओर से चार घोड़े प्रदान करने के लिए दो भारतीय दूत भी गये।

चीन के राजदूत—इसी समय चीन से भी दो राज-दूत फूनान में पधारे थे । उन्होंने उस समय के फूनान का श्रांखों देखा वर्णन लिखा था किन्तु श्रभाग्यवश वह श्रव लुप्त हो चुका है । एक चीनी संग्रह-कर्ता लिखता है कि इन दो राजपुरुषों ने राजा को उसके राज्य के सौन्द्र्य पर श्रभिनन्दित किया; किन्तु वहाँ के पुरुषों के नितान्त नंगेपन पर उन्हें जो हैरानी हुई उसे वे न छिपा सके । केवल स्त्रियां विरल वस्त्र धारण करती थीं। इस चर्चा से प्रभावित होकर राजा ने श्रपनी प्रजा के सारे पुरुषों को श्राज्ञा करदी कि वे कौपीन-वस्त्र धारण किया करें।

जान पड़ता है कि सन् २७० ई० के लगभग टोंकिन पर, जो

उस समय चीन का एक प्रान्त था, चढ़ाई करने के लिए फान-सिऊन ने चम्पा के राजा से मैत्री स्थापित की तौ भी २६ प्रौर २८४ के दिमियान उसने चीन को उपहार सिहत अनेक दूत मेजे।

वर्तमान समय के खमेरों के हृदय में उनके तीसरी शताब्दी के दूरवर्ती पूर्वजीं की—जिन्हें वे श्राद्मि खमेर मानते हैं—शिक्तमत्ता की स्मृति श्रभी तक सुरक्षित है।

खेमर जाति की जन-संख्या—यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि इस खमेर-जाति की —जो अनेक अस्थायी उपष्तवों के होते हुए भी तीसरी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अत्यन्त शक्तिशालिनी रही—जन-संख्या कितनी थी और प्राचीन फूनान के जिस स्नेत्र पर वह बसी हुई थी उसका विस्तार कितना था?

सारे दूरस्थ अथवा निकटवर्ती, अचिरतन अथवा स्थायी, अधिकृत और अधिष्ठित प्रदेशों का विचार न कर, मालूम होता है कि खमेर-जाति का निवास-स्थान, उसके प्रथम प्रवेश से ही, आधुनिक कम्बोडिया रहा, यहाँ से वह चारों ओर प्रवाहित हुई – पश्चिम की ओर दक्षिणी श्याम को; दित्तण में आधुनिक फेंच कोचीन चीन को, जो जन-संख्या और विस्तार की दृष्टि से परिमित होने पर भी मक्जी और अन्य विविध पदार्थों के रूप में अत्तय साधनों का घर था। उत्तर की ओर वह खास लाओस में, विशाल स्नोतोवाहिनी मेकाँग और उसकी सहायक निद्यों के तटों में और मून नाम्नी बृहत्काय नदी के तटस्थ विस्तीर्थ मैदानों में फैली।

वह प्रभविष्णु जाति सब मिला कर वर्तमान कम्बोडिया की दुगुनी भूमि को घेरे हुई थी। वह थोड़ी बहुत भारती-यता के रंग में रंगी जा चुकी थी। उसकी जन-संख्या लग-भग तीस या चालीस लाख थी।

तीस या चालीस लाख मनुष्य ! जिन्हों ने इस जाति के, बाद को निर्माण किये हुए. ईट और वालुका-पत्थरों के भव्य भवनों की बड़ी भारी संख्या को देखा है उन्हें यह गणना जुद्र जैसी प्रतीत होगी। किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि एक समय था जब मिश्र-निवासी ऐसी भारी भारी और ठोस, पश्चोकारों की हुई, शिलाओं को निर्माण-कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को ले गये थे जो अनुलनीय थीं, जिनके सामने कम्बोडिया के ऐतिहासिक भवनों के वालुका-पत्थर तुन्कु थे; उस समय के मिश्र-देश के सम्बन्ध में यूनानी लेखकों ने सत्तर या अस्सी लाख से अधिक जन-संख्या की सम्भावना नहीं की है।

फूनान श्रोर चम्पा की संस्कृति का साहरय — चीनी लेखक बतलाते हैं कि यह प्राचीन फूनान सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति में चम्मा के पड़ोसी भारतीय राज्य से—जहाँ सम्भवतः संस्कृति उस समय भी श्रिष्ठक परिकृत थी और जहाँ मुख्य परिवार ब्राह्मणों के ही थे— भिन्न नहीं था। पुस्तकें, लिपि, शिन्ना, कला और व्यवसाय सब एक जैसे थे; दोनों ही देशों में रहन सहन और जीवन की, भरण-पोषण और श्रावास-निवास की बड़ी सरलता थी।

कुएँ और बाविड्यों का बाहुस्य था। हाथी घोड़े, गाय भैंस, बकरियाँ, सुग्रर, मुर्गियाँ भ्रादि पालव बनाये जा चुके थे। लोगों में वैदिक धर्म का प्रचार था, यद्यपि, सम्भवतः, वह रही सही प्राचीन प्रथाओं और अन्ध-धारणाओं के प्रभाव से असंपृक्त नहीं था।

फूनान की भवन-कला—फ़नान के मन्दिर श्रौर भवन लकड़ी के बने रहे होंगे; उनके कोई श्रवशेष इस समय उपलब्ध नहीं हैं। देवी-देवताश्रों की प्रतिमाएँ भी लकड़ी की ही बनी रही होंगी, जिन पर श्राई श्रौर उष्ण वायु-मगडल और सहस्रों विनाशक कीट श्रपना शताब्दियों का कार्य करके विश्रान्त हो चुके हैं। तत्कालीन पत्थरों श्रौर उनसे बने हुए प्रागैतिहासिक परशुओं को कोड़ कर उस समय के श्रौर कोई स्मारक श्रवशिष्ट नहीं हैं।

फूनान की दाक्ति का हास—माल्म होता है चौथी शताब्दी में फूनान ने अपने दूरवर्ती विजित प्रदेशों को खो डाला था। उसने सहसा अन्धकार अथवा दौर्बल्य के युग में प्रवेश किया। किन्तु भारतवर्ष के साथ उसका सम्बन्ध अनवरत बना रहा। चीनी लेखकों के अनुसार सन् ३४७ में फूनान के राजा 'चू-चेन तान' ने अपना प्रतिनिधि-वर्ग और कुद्ध पालत् हाथी भेजे थे। सम्राट्ट ने हाथियों को इस भय से वापिस कर दिया कि कहीं वे उसकी प्रजा को इति न पहुँचा दें!

## आधुनिक कम्बोडिया का दिग्दर्शन।

भौगोलिक परिस्थिति —कम्बोडिया हिन्द महा-सागर के उस पार दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में स्थित है। प्राचीन समय में जब हिन्दू औपनिवेशिक प्रसार पराकाष्टा को पहुँच चुका था, कम्बोडिया की सीमाएँ इस प्रकार थीं,—उत्तर में दान-प्रेक पर्वत और लाओस प्रान्त, पूर्व में चम्पा (ब्राधुनिक धनाम) दक्षिण में कोचीन चीन और श्याम की खाड़ी, पश्चिम में एक वर्तुल जैसी पिचकी हुई रेखा जो श्याम की खाड़ी और दान-प्रेक को १००३° दशांतर पर मिलाती है और मध्य में १३° अक्षांश के निकट १००° दशांतर को स्पर्श करती हुई चली जाती है। इन सीमाओं से स्पष्ट है कि उन दिनों कम्बोडिया में ब्राधुनिक श्याम के पुर्वी प्रान्त भी समिमलित थे।

चेन-ला—चीन के सुइ परिवार ( ५८६—६१८) के इतिहास में कम्बोडिया का उल्लेख हमेशा 'चेन-ला' नाम से किया गया है। इस नाम के पड़ने का कोई स्पष्ट कारण विदित नहीं होता। श्रीयुत ऐमोनिए का कहना है कि सन् ६१६-६१७ में जब ईशान-वर्मा ने चीन को अपना प्रतिनिधि-वर्ग भेजा था तभी से इस सूल का आरम्भ हुआ है। इस सम्बन्ध में यह एक उल्लेखनीय बात है कि दूर देशों से आये हुए दूतों का आशय समक्षने के लिए कई—कभी कभी पाँच क्षः—व्याख्याताओं की

श्रावश्यकता पड़ती थी, लिखनेवालों तक पहुँचते पहुँचते विदेशी सन्देश-हरों के शब्दों को कई मुखों से होकर गुजरना पड़ता था।

कम्बोडिया नाम की उत्पत्ति—कम्बोडिया नाम की उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र हैं। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार किसी महर्षि कम्बु ने भारत से वहाँ पदार्पण किया था। जिस प्रकार पौराणिक श्रुति के अनुसार मनु स्वायंभुव को भारत में प्रजापित माना जाता है उसी प्रकार वहाँ भी कम्बु को कम्बु स्वायंभुव प्रजापित माना जाने लगा। उसकी प्रजा कम्बुज श्रीर यह नया देश काम्बोज कहलाया।

आधुनिक कम्बोडिया का दिग्दर्शन—सैगौन
का एक दृश्य—प्राचीन कम्बोडिया में आर्थ-प्रभुता का विवरण देने से पहले यहाँ पर आधुनिक कम्बोडिया का दिग्दर्शन
करा देना उचित जान पड़ता है। मान लें कि आप कम्बोडिया की सैर करने निकले हैं। आपका जहाज सैगौन में
पहुँचता है जो फ्रेंच कोचीन चीन में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण
बन्दरगाह है। यहाँ पर आप स्वार्थान्ध्रता और अधोगित का
एक नंगा मर्मस्पर्शी दृश्य देखते हैं। सभी जहाज यहाँ पहुँच
कर कोयला लेते हैं। और उनमें कोयला भरने वाले होते हैं—
पुरुष नहीं, किन्तु "परिश्रान्त, श्रीण, लघु-काय स्त्रियां और
उनकी बालिकाएँ—उनकी दुधमुँहीं बालिकाएँ। मार्ग की एक
ओर जहाज खड़ा होता है, दूसरी ओर कोयले का प्रांगण
स्थित है। हर एक ढोनेवाली दो दो डोल भर लेती है जो

स्कन्ध-यि की दोनों ओर लटके होते हैं ग्रौर इस प्रकार ग्राग उगलते हुए बारह घगटों के सारे दिन इस कृष्ण भार को वहन करती जाती है।

ये जुद्र-काय अनामी स्त्रियाँ और वालिकाएँ सद् काले कपास का एकमात्र वस्त्र धारण करती हैं जो उपा के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जब यह भयंकर दिनचर्या समाप्त हो जाती है, वे नदी के पुलिन की ओर प्रस्थान करती हैं और सचैल पानी में चल कर चोगे और त्वचा पर से घृणास्पद् अङ्गार-धृलि को धो डालती हैं। तर पर एक सखा चोगा उन्हें शालीन और घर जाने योग्य बना देता है—यदि उनके कोई घर हो तो। पंगु कर देनेवाली इस अमजीविता के लिए प्रति दिन जो मृख्य दिया जाता है वह कुक्क पसों से अधिक नहीं होता।"

म्युनिसिपल रङ्गशाला के निकट चृत्तों की द्वाया में चत्वर पर एक विशाल विश्वान्ति—भवन है जहाँ श्वान्त पथिक शीतल पेय पदार्थों से श्रपने चित्त को उगडा कर सकता है और सैगौन के नागरिकों के विषय में मनन करने का श्रवसर प्राप्त कर सकता है। ग्रंटे भर की विश्वान्ति में ही फ्रेंच इन्दोचीन की वस्तुस्थिति की सतह का पता लग जाता है। फ्रेंच प्रवासी यहाँ श्रपने जीवन को दुःखमय समभते हैं, उपनिवेश के कार्य में वे एक प्रकार से विपन्न जैसे हैं। प्रत्येक स्त्री या पुरुष फ्राँस को लौटने की श्राशा में यहाँ जीवन के कुछ दिन ज्यों त्यों करके विताता है। किसी भी फ्रेंच नगर में जो कुछ भी उपयोग की सामग्री मिल सकती है वह यहाँ मौजूद है किन्तु सब कटु विडम्बना जैसी प्रतीत होती है।

यहाँ एक विशाल म्यूनिसिपल रङ्गशाला और एक गिरजाघर भी विद्यमान है, फ्रेंच गवर्नर जनरल के रहने के लिए एक महल है जो आधुनिक फ्रेंच वास्तुकला की भव्यता से युक्त है। फ्रेंच लोगों में अन्य उच्च पदाधिकारियों के रहने के लिए भी महल वने हैं। व्यवसाय ने अपने लिए महलों का निर्माण किया है और न्याय-निणय के लिए भी एक महल विद्यमान है।

कारिना गली में दुकानें हैं जो पेरिस की महत्ता के अनुक्रा नहीं। जौहरी बहुमूल्य रत्नों के आधुनिकतम कल्पना-चातुर्यों को प्रदर्शित किए बैठे हैं, गन्धी 'हृबिगां' और 'कोटी' प्रकार के अपूर्व सुगन्धिद्रव्यों को बेच रहे हैं, पुस्तकविकेता हाट में नए से नए उपन्यासों और समालोचना पत्रों को रखे हुए हैं, शराब की दूकान वह बहार दिखा रही है जिससे किसी पेरिस की गली की आन्ति पूर्ण हो जाती है। एक विशाल विभाग-भगड़ार अपनी अनेक खिड़कियों को उन सब वस्तुओं से सजाये हुए हैं जो घर और जन के लिए आवश्यक समभी जाती हैं।

चारता और बहुविधता से युक्त इन गिलयों से होकर काला वस्त्र पहने तन्वी चुद्रकाय अनामी स्त्रियाँ अपसर्पण करती हुई दिखाई देती हैं। वे विनम्र भाव से नये आगन्तुकों के रहन सहन और उनके वेशभूषा पर विस्मय कर रही हैं। उनमें से तीन चार एक किनारे की खिड़की पर खड़ी हैं। यह खड़की अवगाहन वस्त्र को — जैसा कि डोबिल में पहना जाता है— प्रदर्शित कर रही है । यहाँ मोम की अत्यन्त पाटल-वर्ण पांच विडम्बना-स्त्री हाव-प्रदर्शनपूर्वक अवस्थित हैं । प्रत्येक एक 'आन्यत्त केलेमांन' "Anne-te Kellermann" पहने हुई है जिसे देख कर शायद उक्त विश्वत तैरैया को भी लज्जावनत होना पड़ता। कटिबन्ध के ऊपर पट्टचीर का एक जोड़ा, कटिबन्ध के नीचे उससे कुळ अधिक नहीं ! तिस पर भी इन नंगी मोम-प्रमदाओं की मुसकान में ऐसी लुभावन भरी हुई है कि मानों उनके नंगेपन को अश्लीलता के आवरण से आरिज्जत कर रही हो।

इस खिड़कों के सामने ये मुरक्ताई हुई, चिन्ताप्रस्त, तरुणी अनामी खियाँ कगठ से पैरों तक एकमात्र तंग काला वस्त्र—जिसके अस्तीन मिण-बन्ध तक पहुंच रहे हैं—पहने खड़ी खड़ी एक-टक निहार रही हैं। फ्रेंच औपनिवेशिक उन्माद और दूरवर्ती पूर्व की हीनाति-हीन शालीनता का यह कैसा उद्देगकारी मिलन है! आज कौन कह सकता है कि ये अनामी उन्हीं चम्पानिवासियों के वंशधर हैं जिन्हों ने उदीन खमेर-सम्यता को जड़ें हिला कर विशीर्ण कर देनेवाला आधात पहुँचाया था?

सैगौन की गिलयों में फिरनेवाले इन लोगों के सभी रंग ढंग अधीनस्थ जाति के जैसे ही हैं, स्वतन्त्र मनुष्य की हुलास-भरी भावनाओं और चेष्टाओं का उनमें सर्वथा अभाव है। पुरुष या तो कुली हैं या तुच्छ सेवा-वृत्ति से किसी तरह अपना निर्वाह करते हैं। फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट की विषाक प्रसर्विणी छत्रच्छाया में अनामी रुधिर को पनपने का कोई अवकाश नहीं। बिलहारी है तुम्हारी सभ्यता और तुम्हारी संस्कृति की! तुम्हारी गृध्तुता के कारण ध्राज एक प्राचीन सभ्य जाति पङ्गु बन कर मौत के दिन पूरे कर रही है।

द्यामयी प्रकृति की उदारता—मानवी स्वार्था-न्धता की इस घृणित कहानी को यहीं पर समाप्त कर, कम्बोडिया की राजधानी फ्नौम पेन्ह के लिए प्रस्थान करने से पूर्व द्यामयी प्रकृति की उदारता का भी यहाँ पर कुछ दिग् दर्शन करते चलें।

संगोन में आप नारियल के प्रणियत्व से आनन्दलाभ कर सकते हैं। यहाँ वह अत्यन्त स्निग्ध दशा में पाया जाता है। यह वह फल है जो संसार के व्यापार में विविध प्रकार से योग देता है। जब वह पक कर कुष्या हो जाता है तो उससे तेल और साबुन बनाया जाता है। उससे अनेक स्वादु खाद्य पदार्थ तैय्यार किये जाते हैं। किन्तु यहाँ इस उष्ण प्रदेश के मध्य-शीतकाल में वह एक प्रकार का अमृत और काव्य-रस है।

श्रवतरण्धाट के विस्तीर्ण पथ पर, दूकानों के सम्युख, जहाँ हिन्दू लोग रूपये भनाते हैं श्रीर वहाँ के निवासी मिट्टी के पात्र श्रीर कपास बेचते हैं, स्थान स्थान पर शान्ति से नारियत बेचनेवाली अनामी स्त्रियाँ बैठी हैं। फल हरे हैं श्रीर उनका सार-पदार्थ अभी पक कर एक चौथाई इश्ल की मोटाई धारण कर सका है। उसके स्वच्छ सफ़ेद रस के स्पर्श होते ही श्रापके सतृष्ण श्रोष्ठ एक श्रपूर्व तृष्ति का श्रमुभव करने लगते हैं, उसके कगठ से नीचे उतरते ही श्रङ्ग प्रत्यङ्ग श्राप्या- यित हो जाते हैं।

मेकाँग की उपत्यका में—रोटाँड होटल (Hotel de la Rotonde) के सामने जलमय अग्रमाग के पार्श्व में एक खुला लकड़ी का प्राङ्गण है जो नौकागार से सटा हुआ है। इस नौकागार से कम्बोडिया की राजधानी पनौम पेन्ह और अङ्गकोर के लिए किश्तियाँ प्रस्थान करती हैं। यहाँ से आगे पथिक सारे सुगन्धिपूर्ण दिन पीले पानी की एक विस्तीर्ण—श्रात विस्तीर्ण—नदी पर आष्ठवन करता है, जबकि शनैः शनैः सयानी मधुमयी प्रकृति परिभ्रान्त पथिक को उष्मा-प्रधान प्रदेश के अलस पुरुष में परिवर्तित कर देती है।

मन्द, विस्तीर्ण, धान के खेतों की चिकनी मिट्टी को चाट कर निरन्तर पङ्किल रहनेवाला, महानद मेकाँग कम्बोडिया के एक बड़े भारी मैदान को उर्वरा बनाता है। उसके तटों की ऊँचाई प्रायः कुछ भी नहीं है। किन्तु कम्बोडिया से बाहर वह दक्षिण चीन में भयावह दुर्गम गिरि-कन्दराओं से अपना मार्ग बनाता है और इससे भी आगे इस दुर्दम नद का उद्गम है—अगम्य तिब्बत में जिसका पिघलता हुआ वर्फ उसकी प्रथम बाढ़ों का पोषण करता है।

कोचीन चीन में वह किश्तियों और जहाजों के लिए एक बड़ा जलमार्ग है—चावल आदि से वही सैगौन का पोषण करता है, जहाँ से हर साल यह धान्य-राशि बाहर को भेजी जाती है।

सूखी मौसिम में पानी बहुत नीचा पड़ जाता है किन्तु श्रीष्म की धारासार वृष्टि से उसमें बाढ़ श्राने लगती है श्रीर श्रास पास के सारे मैदान में सुन्दर उपजाऊ पीली मिट्टी फैल जाती है।

श्राप की नौका सैगौन से श्रागे उद्गम की श्रोर बढ़ती हुई चली जा रही है। श्राप इधर उधर दृष्टि फेरते हैं। सर्वत्र चपटा, चपटा, विलकुल चपटा क्षितिज खजूरों से घिरा हुश्रा दिखाई देता है —कुक नहीं, केवल खजूर!

सारे दिन और सारी जड़ता लानेवाली साँक वही नदी! वही दश्य की मधुमय एकतानता। वहाँ के निवासियों की कोपड़ियाँ बाँस के पिंजरे जैसी हैं जो वर्षा ऋतु में बाढ़ से और ख़खी मौसिम में व्याघ्रों से सुरक्षित रखने के लिए पाद-यिष्ट्यों पर खड़ी की जाती हैं। नदी से थोड़ी दूर पर व्याघ्र, चीते, हाथी थ्रादि भयङ्कर वन्य पशु रहते हैं। प्रत्येक भोपड़ी के चारों थ्रोर कदलीवन थ्रौर नारियल के स्तवक हैं, जिनके प्रकारडों के इर्द गिर्द नङ्गे भूरे शिशु उधर से गुजरती हुई किश्तियों के साथ लुका-चोरी खेलते हैं। घरों के बीच बीच में धान के विस्तीर्ण चेत्र हैं। यह एक रोचक और विचारणीय बात है कि खमेर-सभ्यता ने धान के पथ का अनुसरण किया—जहाँ वह उगा वहीं इस रहस्यपूर्ण जाति की मानसिक उन्नति ने भी बढ़ती की, और एक अपूर्व दीप्ति के बाद सहसा बुक्त गई।

कम्बोडिया की राजधानी फनौम पेन्ह - सुबह होते होते हमारी किश्ती फ्नौम पेन्ह में पहुँचती है, जो मेकाँग के दाहिने किनारे पर तन्द्राविष्ट जैसा प्रतीत होता है। प्रथम भलक में फ्नोम पेन्ह एक क्रोटा सा सँगौन ही जैसा लगता है। एक लम्बे अवतरण्याट के सामने सुन्दर फेंच भवन, क्रायायुक्त कुछ और सार्वजनीन उद्यान हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है फ्नोम पेन्ह कम्बोडिया की राजधानी है। राजा एक जर्जरित शानदार महल में निवास करता है। धन-सम्पदा की दृष्टि से यह महल अरण्यजनोचित हैं; उदाहरण के लिए उसमें बुद्ध की एक जीवन-परिमाण प्रतिमा है जो होस सोने की बनी हुई है और बृहदाकार हीरों से अलंकृत है। उसमें एक बड़ा विस्तीर्ण भवन भी है जिसका फर्श विमल चाँदी के चित्रित पटलों से सजा हुआ है। एक और भवन में अनति-कमणीय पुणय-खड्ग लटक रहा है जिसकी कल्पना-शुद्ध और परिष्कार-सौन्दर्य देखने लायक हैं; उसकी काले फौलाद की धार सुवण से खन्चित हैं; उसकी बेंट भी सोने की बनी है और अंशतः विमल पारदर्शी पदार्थ से आकृत है, यह तलवार राजत्व का चिह्न है।

महल में नृत्य-शाला भी है जहाँ नर्तकियाँ देशी संगीत के साथ राजा के सम्मुख अपना नाच दिखाती हैं। राजा के गज-यथ भी हैं जिन पर वह विशेष अवसरों पर आचीन ठाट से आरूढ होता है। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी वह फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट का एक खिलौनामात्र है। राज्य का असली हर्ता कर्ता फ्रेंच गवर्नर है।

पनौम पेन्ह में वृक्षां और शाद्वलाओं से युक्त एक रम-णीक पार्क है, जहाँ फ्रेंच शिशु कीडा करते हैं। इसके भीतर एक पर्वत है जिसके शिखर पर एक प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिर तक पहुँचने के लिए वास्तविक खमेर शैली का एक सोपान बना हुआ है; इतिम नाग सोपानपरम्परा का काम देता है और उसकी दोनों ओर सिंह रक्तक का काम कर रहे हैं।

महल के पास ही एक धाजायब घर है। यहाँ विस्मया-वह ताम्र-पत्र ध्रौर मूर्त पाषाण, रत्न-कलाप ध्रौर लड़ाई के शस्त्र संगृहीत हैं, जो खमेर-कला के दिव्य युग के ध्रवशेषों से उद्भृत किये गये हैं। प्राङ्गण के चारों ध्रोर खुले भवन हैं जिनमें कम्बोडिया के विद्यार्थियों को चिरन्तन देशी कलाओं के ध्रमुशीलन की शिक्षा मिलती है। यह ध्रजायब धर फ्रेंच पुराविद जार्ज ग्रौस्लिए का जीवन-कार्य है।

टानले-सैप सरोवर—फ्नौम पेन्ह के निकट मेकाँग से टानले-सैप नाम्नी नदी मिलती है जो आगे एक सपाट आविल स्नोतोवाहिनी से एक निर्मल नील जलराशि-युक्त भील में परिवर्तित हो जाती हैं। तट पर स्थान स्थान पर सारस-पंक्तियाँ दृष्टि-गोचर होती हैं। बृहत्काय भैंसें खेतों के किनारों पर अपने सन्तन्त शरीर को ठगुडा करती हुई दिखाई देती हैं। केवल उनके थोंथने और फटे हुए सींग पानी से वाहर निकले होते हैं। आस पास सर्वत्र खजूर के पेड खड़े हैं।

सहसा 'टानले-सैप' सरोवर दृष्टि-पथ पर अवतरता है। सरोवर क्या, सागर कहिए। एक सौ मील से भी अधिक लम्बा और लगभग २६ मील चौड़ा यह विशाल जल-प्रसार श्रव्य श्राक्षण का निरन्तर परिवर्तनशील दृश्य है। साधा-रण्तया भीलों में जो रमणीयता हो सकती है वह उसमें विद्यमान है। तल का श्रालोडन करनेवाली जुद्र तरकें इस स्निग्धता से तटाधात करती हैं कि किसी तरह का फेन भूमि को धवलित नहीं कर पाता। श्रपनी पिपासाकुल शाखाश्रों को पानी में डुबोने के लिए बृक्ष उलक्ष पुलक्ष कर उसकी ओर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ज़मीन की ओर से फल श्रीर पत्ते गिर गिर कर उसमें तरने लगते हैं श्रन्य भीलों की भाँति टानले सेप प्रशान्त श्रीर उदासी लानेवाली नहीं। वह इतनी स्वच्छ है, उसमें इतनी विशालता है, उसकी साँय-साँय ध्वनि में इतनी महत्ता है कि चित्त में श्रीदासीन्य श्रा ही नहीं सकता। श्रीर भीलों की श्रपेक्षा वह श्रधिक प्रभाव-शालिनी श्रीर जंगली है। तुकानों के श्राने का भय उसमें सदा बना रहता है।

सूर्य का आतप अति दारुण और जड़ता लानेवाला है। किश्ती में बैठ कर इस फील को पार करना मानो लाल पित्रले हुए सीसे की नदी से होकर निकलना है।

रात्रि टानले सैप में इतनी ही भयंकर है जितना दिन। घटती हुई गर्मी अभी इतनी प्रमथन करनेवाली होती है कि नींद्र नहीं आ सकती और निरन्तर किसी भावी अनिष्ट की आशङ्का बनी रहती है। उष्मा वक्षःस्थल को संजुब्ध कर सर्वत्र फैल जाती है और अङ्ग प्रत्यङ्ग को श्लीण कर देती है। नासा-रन्ध्र गन्ध से भर जाते हैं, उन मुकुलित पुष्पों की गन्ध से नहीं जो श्रीष्म की रात्रियों को सुरभित बनाते हैं; विश्रान्त प्रकृति

की सुगन्धि से नहीं, जब सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य होता है। यह उस गन्ध जैसी है जिसे बीभत्स संहार के बाद वायु रगा-चेत्र से उड़ा लाता है, वह गन्ध जिसे सिर दुखने लगता है, सड़ते हुए मांस और जमे हुए खून के कुगड़ों से जिसकी उत्पत्ति हुई है। समय समय पर ऐसी दुर्गन्ध चलती है मानो पास ही कोई लाश तैर रही हो। दूर किनारे पर कुत्ता भौंकता हुआ सुनाई देता है; उसका दीर्घ एकरस कदन नीरवता में हेदता हुआ जैसा प्रतिध्वनित होता है। नस नस में भय का सञ्जार होने लगता है, मानो अमावास्या की काल-रात्रि में मालतीमाधव के श्मशान का विकट दृश्य आँखों के सामने उपस्थित हो। आख़िर नितान्त परिश्रान्त होकर आप सो जाते हैं और सुबह को जब नींद से उठते हैं तो आपको अपनी भूल का पता लगता है। सूर्य के आतप से आपके दिमारा में ज्वर का दाह हो चुका था और रात को आप ढेर की हेर सड़ी हुई मक्कियों के मध्य में तैर रहे थे ! क्योंकि यही समय है जब मछुवे उन्हें हजारों की सख्या में पकड़ते हैं और उनकी अंतड़ियों को टानले सैप के पानी में फेंक देते हैं। श्राप श्रपनी भूल पर हंस देते हैं और ऐसे समय पर जब कि सरोवर अपनी पूर्ण भव्यता से युक्त है. आप बाहर की ओर दृष्टि-पात करते हैं।

एक थ्रोर अपार जल- प्रसार है, दूसरी श्रोर सवानाओं का किनारा दृष्टि-पथ पर अवतरता है, जहाँ 'मैंश्रोव' वृक्ष श्रपनी थ्रनेकों ऊँची जड़ों से ऐसे लगते हैं मानो तन्तुवाय की टाँगों पर लता-गुल्म थ्रवस्थित हों श्रोर जहाँ काले मिलन प्रकाराडों से युक्त छोटे छोटे चृक्ष विरत्न आकुञ्चित और संपी-डित शाखाओं को प्रदर्शित करते हैं। वार्षिक बाढ़ के पानी के पीछे हटते समय पेड़ों की टहनियों से जो धास के गुच्छे उत्नक्त गये थे वे सुख कर पीले पड़ गये हैं और दूर से इयामायमान हरे पत्तों के निकट फूल जैसे प्रतीत होते हैं। रेत के विस्तीर्ण खराडों पर गाँव बसे हुए हैं। कोपड़ियों के सामने ख्रियां लवणादि से मझलियों को उपस्कृत करती हैं, जिन्हें पुरुष लम्बी सँकरी नौकाओं के तल पर रख कर ले आते हैं। ये मझुए कम्बोडिया के रहनेवाले हैं; किन्तु उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अनामी और चीनी मत्स्यजीवी भी टानले-सँप पर आकर वस गये हैं।

यहाँ चीनी मत्स्यजीवियों के बड़े बड़े जहाज हैं जिनमें उनके सारे परिवार के परिवार वास करते हैं। ये जहाज ही उनके घर छौर उनकी सम्पत्ति हैं। यहीं वे पैदा होते हैं छौर यहीं छपनी परिमित जीवन-लीला को समाप्त करते हैं।

भाँति भाँति के पक्षी भी इस विशाल भील की अपिमेय मक्कियों और जिडमायुक्त वायु-मगडल के कीट पतङ्गों पर अपना निर्वाह करते हैं। उनके ऋन्दन से अन्तरिक्त गुंज उठता है, तटस्थ वेतस-गुल्म सजग हो जाते हैं।

दूरवर्ती तटां पर, किनारों के निभृत कोनों में, नाके अपनी कर्कश त्वचा को प्रदर्शित करते हैं, जम्हाई लेते और फौलादी आस्फालन के साथ अपनी दारुण इंष्ट्राओं को बंद करते हैं— निकट आनेवाले प्राणियों के लिए मानों वे जीवधारी पाश- बन्ध हैं। उद्बिलाव चुपके चुपके फेन के नीचे चमकती हुई तरुण 'ट्राउट' मझलियों की ताक में घूमते फिरते हैं। अनेक प्राणी हैं जो डंक मारते और काटने हैं, अनेक पौधे, जो वायु मगड़ल को सुरमित और विषेला बनाते हैं। मृत्यु, जीवन की घात में, सुन्दरता को लिये अपने विषाक्त शरीर को मणिमय आवरण से ढका कर अपनी मोहनी माया फेलाती है।

सियाम-रीप प्रान्त-टानले-सैप के उत्तरी परिसर में सियाम-रीप प्रान्त प्राचीन खमेर साम्राज्य का हृदय है। राजा महाराजों ने जी खोल कर यहाँ स्मारकों पर अपनी धन-सम्पदा खर्च की थ्रौर इस प्रदेश को संसार के कला-केन्द्रों की गणना में रक्खा । इससे होकर एक नदी बहती है जिसका उद्गम उत्तर की ओर महेन्द्र पर्वत (फ्जीम कुलेन) में है, जहाँ से मन्दिरों के निर्माण के लिए वालुका-पत्थर लाये गये थे । चुद्र सरिताएँ ग्रमिनव स्रोतों से परिपृष्ट हो कर पर्वत-पार्श्वों से अवतरती हैं और सब मिल कर स्तुङ्ग सियाम-रीप के अस्तित्व में योग देती हैं। यह नदी अपना आधे से अधिक मार्ग आतपा-कान्त अिकञ्चन बालुकामय भूमि से पार करती है, जहाँ विरल वृक्षों से ढकी हुई कंकरीली पहाड़ियाँ विद्यमान हैं। इसके श्रनन्तर वह एक उर्वरा भूमि में, जिसे राजाश्रों ने श्रपने निवास के लिए चुना था, प्रवेश करती है; यशोधरपुर (अगकोर थाम) के परिसर से होती हुई सियाम रीप नगर से गुजरती है, जो प्राचीन समय में वाणिज्य के द्वारा समृद्ध हो चुका था; श्रीर श्रन्त में वर्षा ऋतु में श्राष्ट्रावित होने वाले सवानाओं से लड-खडाती हुई टानले सैप की जल-राशि से मिलकर तदाकार हो जाती है।

इस मोहनी परिस्थित में भारत से आर्य पधारे और उन्हों ने उसे अपनाया। दक्षिण में मेकाँग नदी और टानले सेंप, जो आयात-निर्यात में सुविधा प्रदान करते थे; पास ही वालुका-पाषाण के पर्वत, जिनसे वे निर्माताओं के महान स्वमों को कार्य-रूप में परिणत कर सके; मक्रलियों और जंगली पशुआं की अपरिमेय प्रचुरता; धान को उत्पन्न करने वाली उर्वरा भूमि, और अन्ततः उसका स्वास्थ्यप्रद जलवायु— इन सभी आकर्षणों ने उन्हें इस परिस्थित में रहने के लिए मुग्ध किया था।

फ्रेंच संरक्षण—इस समय कम्बोडिया की जनसंख्या १४,६०,००० है जिसमें से एक चौथाई कम्बोडियन छौर बाक़ी छनामी और मलाया-निवासी हैं। कम्बोडिया छब प्राक्त शिक्तशाली साम्राज्य का एक अंशमात्र है जो शनेः शनेः छघः पतन की ओर जा रहा है। उसका छमी भी छपना राजा है किन्तु वस्तुतः वह छब फ्रेंच संरक्षण में है। सन् १८६७ में तत्कालीन राजा नोरोडोन ने श्याम छौर अनाम के विरुद्ध फ्रेंच संरक्षण की प्रार्थना की थी छौर साथ ही यह शर्त भी रक्खी थी कि फ्रांस कम्बोडिया को छपने साम्राज्य में न सम्मिलित करे। सन् १८६४ में सन्धि किर दुहराई गई थी जिसमें फ्रांस को यह छिकार मिला कि वह ऐसे आर्थिक, राजनैतिक छौर वाणिज्य-विषयक सुधारों का स्त्रपात कर सकता है जिनको वह आवश्यक समभे।

#### कम्बोडिया के प्रारम्भिक राजा।

### श्रुतवर्मा ।

कोणिडन्य द्वितीय का आगमन—चीनी लेखकों के अनुसार सन ४०० ई० के लगभग एक और—भारतीय ब्राह्मण—कौणिडन्य को दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने उसे फूनान में जाकर राज्य करने की आजा दी। वह आनन्द से उज्जलता हुआ पान-पान (फूनान के किसी एक निकटवर्ती बन्दर-गाह अथवा प्रदेश) में पहुँचा। उसके वहाँ पहुँचने का समाचार सुनते ही फूनान की सारी प्रजा हुलास से उसके सम्मुख उपस्थित हुई और उसने उसे अपना राजा बनाने की घोषणा की।

इस दिव्यावदान को यहीं पर कोड़ कर हम देखते हैं कि
यह प्रवासी कोई अज्ञात पुरुष नहीं था। उसके अमेन की
घोषणा हुई थी; उसके साथ अनुयायि-वर्ग था; उसके अमेनुद्य
की आयोजना में अनेकों सहचरों ने योग दिया था। हो सकता
है कि प्रजा को प्रभावान्वित करने के जिए उसने प्रथम शताब्दी
के कौण्डिन्य के साथ अपनी सगोत्रीयता प्रदर्शित की हो,
जिसकी अनुश्चित की स्मृति लोगों के हृद्य में अभी सजीव थी,
यद्यपि उसका वंश च्युत हो चुका था।

भारतीयता की छाप—चीनी प्रन्थ बतलाते हैं कि यह राजा एक बड़े अनुयायि-वर्ग के साथ फ़नान में पधारा था, "उसने भारतीय पद्धति के अनुसार सारे नियमों को वदल डाला : दूसरे शब्दों में, उसने राज्य की सारी संस्थाओं को पूर्णतया भारतीयता के रंग में रंग डाला । आगामी ५०० वर्षों और इससे भी अधिक समय तक कम्बोडिया के अनवरत विकास में उन सिद्धान्तों को, जिनकी स्थापना ४०० ई० सन् के लगभग की गई थी, आदर की दृष्ट से देखा जाता रहा।"

चौथी शताब्दी के अन्त और पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में मातृभूमि और उसके दूरवर्ती उपनिवेशों में कितनी घनिष्ठता थी इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि उस समय दक्षिण भारत और चम्मा दोनों ही में साथ साथ शिला-लेख की एक जैसी विकसन-शील लिपि का प्रादुर्भाव हुआ था। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष और चर्मा, जिसका कम्बो-डिया के पड़ोसी राज्य से प्रभाइ सम्पर्क था,— दोनों ही में राजा लोग अपने नाम के साथ 'वर्मा' की सामान्य उपाधि धारण करते थे।

कौणिडन्य श्रुतवर्मा—इन सव बातों का 'बाकसेइ चामकोन' के सन् १४७ के शिला-लेख से, जो श्रुतवर्मा को कम्बोडिया के राजाओं में प्रथम स्थान—"श्रुतवर्ममूल"— देता है, सामञ्जस्य करने पर प्रतीत होता कि कौणिडन्य श्रुत-वर्मा से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं था। १०२५ का एक ग्रौर खमेर शिलालेख उन परिवारों का उब्लेख करता है जिन्हों ने श्रुतवर्मा से लेकर तत्कालीन महाराज तक राजवंश के कीर्तिविषयक इतिहास की रज्ञा की। इस नये राज्य पर भारतीयता की द्वाप लगानेवाले ब्राह्मण ने जो 'श्रुतवर्मा' यह राजनाम प्रहण किया वह सर्वथा सार्थक और अनुरूप है और पर्याय से इस कथन की पृष्टि करता है कि कौणिडन्य और श्रुतवर्मा कोई दो भिन्न व्यक्ति नहीं थे। 'श्रुत' का अर्थ वेद और 'वर्मन' का अर्थ कवच है—वैदिक ज्ञान ही जिसका कवच है, अपनी कृतविद्यता और ब्रह्मण्यता के बल पर जो राज्य की स्थापना करने चला है! राज्य की धुरा सम्हालने वाले एक देदपारीण ब्राह्मण के लिए इससे अधिक उपयुक्त नाम और क्या हो सकता था?

कम्बोडिया में सूर्यवंदा और चन्द्रवंदा—इस बात को सभी जानते हैं कि भारतीय वीर-काव्य की अति प्राचीन प्रागैतिहासिक गाथाओं में सूर्यवंदा और चन्द्रवंदा दो अप्रतिम प्रतापशाली राजघरानों का वर्णन आया है जिनसे अन्ततः अनेक राजवंदों ने अपना आविर्भाव माना है। सूर्य-वंदा के सब से अधिक विश्रुत प्रतिनिधि विष्णु के अवतार मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और चन्द्रवंद्य को समुख्यल करनेवाले योगिराज भगवान कृष्ण माने जाते हैं।

श्रतः श्रुतवर्मा श्रौर उसके निकटवर्ती उत्तराधिकारियों से श्रपनी उत्पत्ति बताने में कम्बोडिया के राजन्यवर्ग को इन दोनों श्रजौकिक वंशों को श्रपनाने की चाहना हुई होगी। श्रमजी श्राठ शताब्दियों में यहाँ के राजाश्रों में से कोई श्रपनी उत्पत्ति सूर्यवंश और कोई चन्द्रवंश से वतलाता होगा। काल-कम से यह कहना श्रस्वाभाविक न समभा गया होगा कि श्रमुक राजकुमारों ने दिव्य सूर्य-वंश और चन्द्र-वंश को रुधिर सम्बन्ध से एक सूत्र में संनिहित कर दिया।

महर्षि कम्बु और अप्सरा मेरा—पीछे दिखलाया जा चुका है कि कम्बोडिया का चन्द्रवंश नाग-कन्या सोमा
से प्रादुर्भत हुआ। इससे भी अधिक काल्पनिक वह दम्पती
है जिससे यहाँ के सूर्यवंश की सृष्टि हुई। महर्षि कम्बु स्वायंभुव और अप्सरा मेरा, जिसे उसने शिव के प्रसाद से प्राप्त
किया था, इस दूरवर्ती उपनिवेश में इस विश्वत वंश का प्रसार
करते हैं। बाकसेइ-चामकोन शिलालेख के ग्यारहवें श्लोक
में लिखा है—

"कम्बु स्वायंभुव की प्रतिष्टा करो जो उत्कृष्ट महिमा से युक्त है और जिसका विश्वत वंश सूर्यवंश और चन्द्रवंश में सम्बन्ध पैदा करके सम्पूर्ण शास्त्रों के अन्धकार को दूर करता है।"

''स्वायंभुवं नमत कम्बुमुदीण्णिकीर्त्ति

यस्यावर्कसोमकुलसंगतिमाप्नुवन्ती ।

सत्सन्ततिः सकलशास्त्रतमोपहन्त्री

तेजस्विनी मृदुकरा कलयाभिरूण्णी ॥''

बाहरवें स्रोक में मेरा की स्तुति की गई है।

''मेरामुदारयशसं सुरसुन्दरीगाम् ईडे त्रिलोकगुरुणापि हरेण नीता । या दक्षसृष्ट्यतिशयैषणया महर्षे-रक्षित्रयादादरवता महिषीलमुचैः॥''

तेहरवें श्लोक में लिखा है — "जो कम्बु की भूमि का भार धारण करते हैं, श्रुतवर्मा जिनका मृल-पुरुष है और जिन्हों ने श्रुपने देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर दिया है, वे विष्णु के अवतारों की भांति शोभा पाते हैं।"

''श्रीकम्बुभूभरघृतः अतवर्म्भभूला

मौलादपास्तवलिबन्धकतामिमानाः ।

सचन्दकाः स्फुटदर्शनवीर्या

मूर्ताश्चकासति हरेरिव बाहुदण्डाः ॥''

पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कर देने में सम्भवतः फूनान की राजधुरा को फेंक देने का ग्रमिशाय है। ग्रगले दो श्रोकों में श्रुतवर्मा के वंशधरों की प्रशंसा की गई है सोहलवें श्रोक में हम देखते हैं कि इस प्रथम राजवंश की उत्तराधि-कारिगी एक राज-परम्परा बनती है जिसका प्रधान पुरुष रह्मवर्मा है और जिसकी उत्पत्ति कौग्रिडन्य ग्रौर सोमा से बतलाई गई है—''श्रीकौग्रिडन्यसोमदुहिन्द्रभनाः।"

#### श्रेष्ठवर्मा ।

----

श्रेष्ठवर्मी—श्रेष्ठवर्मा श्रुतवर्मा का पुत्र और उत्तरा-धिकारी था। सन ११८६ ई० के 'ता प्रोम' शिला-लेख के इंटे श्लोक में लिखा है—''श्री श्रेष्ठवर्मा अपने समुज्ज्वल यश के कारण श्रेष्ठ, एक प्रशस्त राज-वंश का विधायक, विद्वानों में अप्रणी और श्रुतवर्मा का आत्मज था। वह एक राजा था, मनु के अप्रधुष्य राज-द्गुड को धारण करनेवाले महीपालों को जिसका सम्मान करना चाहिए।"

श्रगले श्रोक में उसके विभुत्व श्रौर प्रजा-रक्षन का दिग्दर्शन कराया गया है—"जयादित्यपुर रूपी उदयगिरि पर उदित होकर (जन्म लेकर), श्री-कम्बुवंश रूपी श्राकाश के सूर्य, तेज के घर, श्रेष्ठपुर के श्रिधराज ने प्राणि-वर्ग के कमल-जैसे हृदयों को उहासित किया।"

इस गतानुगतिक वाग्जाल से प्रादुर्भृत संद्रिप्त किन्तु निश्चयात्मक सामग्री से हम यहां पर कुछ रोचक श्रनुमान निकाल सकते हैं—

जिस राजा की महिमा का यहां उल्लेख है वह सूर्यवंशी था और अतएव स्वभावतया राज्य के प्रवर्त्तक उसके पिता ने भी इसी वंश में जन्म प्रहुण किया था।

जयादित्यपुर और श्रेष्ठपुर—पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल से- इससे पूर्ववर्ती युग के विषय में हम सर्वथा ब्रन्धकार में हैं-संस्कृत के पुर-या-पुरी-युक्त नाम, जो भारतीय जगत में स्थानों के लिए सर्वत्र प्रयुक्त होते आये है, कम्बोडिया में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जयादित्यपुर एक ऐसा ही नाम है. जो सम्भवतः राज्य के किसी पूर्वी प्रदेश में था, जहाँ श्रुतवर्मा का पुत्र उत्पन्न हुआ था और जो फिर श्रौर किसी प्रसंग में देखने में नहीं श्राता। श्रेष्टपुर इसी प्रकार का एक और नाम है। इस नगर को उक्त राजकुमार ने म्थापित किया था ग्रौर स्थापना के बाद कई शताब्दियों तक 'कम्बोडिया के नगर' से उसका उल्लेख होता रहा। श्रेष्ठपुर इस समय के उत्तरी देन-ला की राजधानी थी। यह राजधानी लाग्रोस में बासाक के निकट मेकाँग नदी के तट पर स्थित थी। यह प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत अनुकृत नहीं था। काल-क्रम से बल-संचय करने पर राजा लोग दक्षिण पश्चिम की स्रोर बढ़े और स्रनेक संघर्षी स्रौर पराक्रमों के बाद टानले-सैप के उत्तर-पूर्व में अंगकार की परिस्थित में पहुँचे।

कम्बोडिया के नगरों और दुर्गों की स्थापना करने में नर-बिलयाँ दी जाती थीं; फाटकों की नींव के नीचे मनुष्य जीते-जी गाड़ दिये जाते थे, जो भविष्य में इन भयावह दुर्गों के भ्रिधिष्ठातृ-देवताओं का काम देते थे ?

राज्याधिकार की परम्परा—'ता-प्रोम' शिला-लेख से प्रतीत होता है कि राज्याधिकार नियमित रूप से पिता से पुत्र को मिलता था। किन्तु यह वात नहीं है। फूनान के सम्बन्ध में चीनी इतिहास-लेखक पहले दिखला चुके हैं कि उसकी चार शताब्दियां लहुलहान प्रतिस्पर्धाओं, हत्याओं और अपहरणों में ही साधारणतया व्यतीत हुई। और आज यह कहा जा सकता है कि कम्बोडिया में उसकी अठारह शताब्दियों के अस्तित्व में बलपूर्वक सिंहासनाधिरूढ होने की परम्परा ही अधिक माननीय रही है।

उस देश में, जहाँ राज्याधिकार की परम्परा अनवस्थित जैसी रही है, मालुम होता है उत्तराधिकार के स्रनेक प्रकार थे जो सब नियमानुकुल माने जाते थे। सिंहासनाधिरूढ राजा अपने संभावित उत्तराधिकारी को अपना युवराज बना लेता थाः ग्रथवा उसकी विवाहिता स्त्री या वडी रानी का ज्येष्ठ पुत्र इस अधिकार का भागी होता था। कभी कभी मन्त्रिवर्ग श्रौर प्रतिष्ठित राजकर्मचारी मृत राजा के किसी लड़के या भाई को यह पद प्रदान करते थे। किन्तु अधिकांश में खुनी अभिनय ही प्रत्येक राज्य-परिवर्तन की घोषणा करते थे। ऐसा राजा, नियम से अथवा विना नियम के इस उच्च पद को प्राप्त करके. अपनी शक्ति को निष्कंटक बनाने के लिए अपने उन बन्धुओं को, जो मृत्यु-मुख में नहीं पहुँचाये जाते थे, अंगहीन कर देता था, या उन्हें कारावास में भेज देता था अथवा उनका देश-निकाला कर देता था और उनके निर्वाह के लिए अति च्चद्र वृत्ति नियत कर देता था। इस प्रकार सिंहासन पर बैठ कर राजा लोग अनेकों विद्रोहों का दमन करते थे, जब तक कि

कोई अधिक योग्य अथवा अधिक भाग्यशाली राज्यापहारी उनके प्राणों या मुकुट को लेकर स्वयं उनके आसन पर अधिकार नहीं कर पाता था।

इन सभी राज्यापहरणों में वंशपरम्परागत अधिकारों की दुहाई दी जाती थी। वंशपरम्परा का जो अभिप्राय है वह \_ भी ध्यान देने की चीज़ है।

मातृपक्ष की प्रधानता—आधुनिक खमेर लोगों में ब्रात्मीयता के प्रवल बन्धन, उनकी प्रथाओं और उनके विधान के अनुसार, सातवें पूर्व पुरुष तक माने जाते हैं। प्राचीन कम्बोडिया में मात-पत्त की परम्परा से ही उत्तराधि-कार अधिक प्रबल समभा जाता था और उसी की वहाँ प्रधा-नता रही। इस स्वभावतः विस्तृत उत्तराधिकार के चेत्र को बहु-विवाह की प्रथा ने और भी विस्तृत कर दिया। विवशता के कारण कोई कम ऐसा निश्चित नहीं किया जा सका था जिससे यह गुत्थी सुलभाई जा सकती। ऐसी दशा में अभि-षेक के अनेक अवसरों पर सिंहासन सबसे अधिक योग्य राज्याभियोगी का शिकार बना होगा। राज-तन्त्र की बाग-डोर जहाँ एक वार हाथ में ब्राई कि चाटुकार वंशावली-लेखकों श्रौर कवियों ने भट से एक नई कल्पित परम्परा गढ देने श्रौर राज्यापहारी के निर्विवाद-सिद्ध ब्रिधिकारों को स्थापित करने और उन्हें लब्धप्रतिष्ठ बनाने में कोई संकोच न किया होगा। सम्भवतः कभी कभी इस कल्पित सम्बन्ध को वे पाँच छः शताब्दी पीक्ने ले चले होंगे।

श्चस्तु। श्चुतवर्मा के स्थापित किये हुए एकमात्र राज-वंश श्चौर दो राजपरिवारों के समकालीन होने की उलक्षन को ठीक करने के लिए—उसमें स्पष्टता लाने के लिए—उक्त श्चनुमान पर्याप्त नहीं। यह समस्या वैसी ही तिमिराच्छन्न है।

राजाश्रों के सार्वजनीन श्रथवा व्यक्तिविषयक जीवन के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान श्रत्यन्त परिमित हैं। चीनी लेखकों की विज्ञप्ति इस विषय में श्रित श्रनिश्चयात्मक हैं; स्थानीय शिलालेख, जो वहाँ के स्मारकों की भाँति प्रधानतया धार्मिक हैं, स्पष्ट शब्दों में प्रायः कोई ऐसी बात नहीं देते जो कम्बोडिया में धर्म के स्नेत्र से वाहर घटित हुई हो।

राज्याभिषेक की विधि—जान पड़ता है राजधानी के मध्य में एक अद्वालिका होती थी जिस पर राजाओं का अभिषेक किया जाता था। यह अद्वालिका मेरू-पर्वत की प्रतिरूपिणी मानी जाती थी, जो पौराणिक धारणा के अनुसार संसार का केन्द्र है और जिसके शिखर पर देवता वास करते हैं।

राज्याभिषेक की परमावश्यक विधि का अनुष्ठान किसी विश्वत ब्राह्मण से किया जाता था, जो अकसर राज-गुरु होता था और जिसे बाद को नया राजा महती प्रतिष्ठा का पात्र बनाता था।

परम गुरु—ग्रिमिषिक हो चुकने पर राजा स्वयं परम गुरु माना जाने लगता था । वह संसार का उपदेष्टा और धरित्री का स्वामी वन बैठता था। भले लोगों की रक्षा करना श्रौर दुष्टों को दग्र देना उसका कर्तव्य था। ब्राह्मणों और तपस्वियों पर उसकी विशेष इज्ञच्छाया होती थी। राज-कुमार, मंत्रिवर्ग, राज-सद्स्य, सेनाध्यत्न और प्रतिष्ठित पुरुष सदा उसके श्रनुग्रह के भाजन बने रहते थे। उसकी स्वच्छन्दचारिता में किसी को हस्ताचेप करने का साहस नहीं हो सकता था। सम्भवतः उसके दिव्य श्रिष्ठकारों श्रौर देवी गुणों के विषय में सन्देह करने की किसी को स्वतन्त्रता ही नहीं थी।

सातवीं और आठवीं शताब्दी में कम्बोडिया में एक नई प्रथा दृष्टि-गोचर होने लगती हैं, जो चम्पा के पड़ोसी राज्य में सदा से ही विद्यमान थी। राजा परम्परागत हो अथवा अपहारी, मृत्यु के बाद उसका भस्मावशेष सुवर्ण-पात्र में वंद करके मन्दिर में रख दिया जाता था और उसी क्षण यह प्रसिद्ध कर दिया जाता था कि उसकी आतमा अमुक देवता के पास, अमुक लोक या अमुक दिव्यधाम को पहुँच गई है।

#### कोोिएडन्य जयवर्मा।



जयवर्मा—कम्बोडिया के जितने भी शिला-लेख श्रव तक पढ़े गये हैं उनमें श्रेष्ठवर्मा के पर-वर्ती इस जयवर्मा का कहीं उल्लेख नहीं है । श्रतप्व फ्रेंच पुराविद् श्रीमान श्रावेल वेर्गेन्य ने श्रपनी फ़िहरिस्त में इस नाम को सम्मिलित नहीं किया है।

जान पड़ता है श्रेष्ठवर्मा की मृत्यु के बाद जयवर्मा ने उसके राज्य का ग्रपहरण किया। चीनी लेखक कौग्डिन्य संज्ञा से उसका उल्लेख करते हैं—सम्भवतः उस समय राज्य-प्राप्ति के लिए उसे इस प्रतिष्ठित नाम की ज़रूरत थी; उसका व्यक्तिगत नाम जयवर्मा था। यहाँ पर इतना और कह देना ग्रप्रासंगिक न होगा कि उसने ग्रपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए ग्रपने ग्रापको चन्द्रवंशी बतलाया; कम से कम उसके पुत्र ग्रीर उत्तराधिकारी के विषय में हम इस बात को निश्चित रूप से जानते हैं।

चीन को राजदूत—सन् ४-४ और ५१४ के भीतर जयवर्मा ने उपहारों श्रौर विनीत एवं श्रादरपूर्ण श्रभ्यर्थना के साथ चीन को श्रनेक दूत मेजे। सन् ४-४ का राजदूत नागसेन नामी एक भारतीय बौद्ध भिन्नु था, जिसने चीन में जाकर वहाँ के सम्राट् को बतलाया कि फूनान में एक बहुत बड़ी विरूमयावह अलौकिक वस्तु मोटन पर्वत है जिस पर महेश्वर शिव अनवरत अवतरण करते हैं और जहाँ पेड़ पौषे कभी मुरक्ताते नहीं। लोग शिव की पूजा करते हैं।

इस उल्लेख से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि पांचवीं शताब्दी में वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कम्बोडिया में प्रवेश कर चुके थे। महेश्वर की उपासना का प्रसार शैव सम्प्रदाय के बढ़ते हुए प्रभाव को स्वित करता है। बौद्ध भिद्ध नागसेन फ़नान में बौद्ध धर्म के श्रस्तित्व का प्रदर्शक है। चीन सम्राट् को जो उगहार दिये गये थे उनमें दो स्त्रुप भी थे, जिस से माल्म होता है कि बौद्ध धर्म उस समय फ़नान में समृद्ध दशा में था।

चीन के राज-द्रबार को भगवान बुद्ध की विद्रुम-प्रतिमा भेंट करने के लिए सन् ४०३ ई० में जयवर्मा ने एक और दूत मेजा। एक राज-शासन में लिखा है,—"फ़्नान का राजा कौ गिड़न्य जयवर्मा समुद्र की सीमाओं के निकट रहता है। कई पीढ़ियों से उसका परिवार दक्षिणी प्रदेश में शासन करता आया है। उनके हृद्य की सरलता उनके प्रभु-भक्ति के अनेक उपहारों से प्रदर्शित होती है। अतएव यह आवश्यक जान पड़ता है कि उन्हें कोई समुख्यन उपाधि प्रदान की जाय। अतः यह उपाधि 'दक्षिण का सेनाध्यन्त, फ़्नान का राजा' होगी।

चीन को अन्तिम प्रतिनिधि-वर्ग सन् ५१४ ई० में भेंजा गया था। इसी वर्ष जयवर्मा की मृत्यु हुई। उसके सिंहासन पर ख्द्रवर्मा बैठा, जो उसकी एक अविवाहिता स्त्री से पैदा हुआ था।

#### रुद्रवर्मा

----

रुद्रवर्मी—जयवर्मा का एक औरस पुत्र था जो आयु में रुद्रवर्मा से क्रोटा था। रुद्रवर्मा उसको मार कर राज्य का अधिकारी बना। बाक्सेई-चाँग-काँग शिलालेख में रुद्रवर्मा की उत्पत्ति कौशिडन्य और सोमा की कुलपरम्परा में बतलाई गई हैं—''कौशिडन्यसोमदुहितृप्रभवाः"। इस परम्परा में उसे यहाँ प्रथम स्थान दिया गया हैं—''श्रीरुद्रदर्म नृपतिप्रमुखाः।" उसकी राजधानी अनिन्दितपुर नामी नगर में थी। यह नगर कहाँ पर था इस बात का अभी तक कोई निश्चय नहीं किया जा सका है।

आह्यपुर का शिलालेख—आह्यपुर ( ग्राँग चुम-नीक) के सन् ६६७ ई० के शिलाजेख में—जो जयवर्मा द्वितीय के राज्य-काल में तच्यार हुन्ना था—रुद्रवर्मा के पराक्रम ग्रीर प्रजावात्सल्य का निर्देश इन शब्दों में किया गया है—

''राजा श्रीरुद्रवर्मासीत्त्रिविकमपराक्रमः।

यस्य सौराज्यमद्यापि दिलीयस्येत्र विश्वतम् ॥''

श्रर्थात 'राजा श्रीरुद्रवर्मा पराक्रम में विष्णु के समान था, जिसका दिलीप का जैसा श्रद्धा राज्य श्राज भी—एक शताब्दी बीत जाने पर भी—विख्यात है,' लोग अभी तक उसके गुणों पर मुग्ध हैं।

श्रव तक भारतीय चिकित्सा-शास्त्र भी कम्बोडिया में प्रवेश कर चुका था। श्राढ्यपुर के शिलालेख से माल्म होता है कि रुद्रवर्मा के द्रवार में ब्रह्मदत्त और ब्रह्मसिंह नामी दो वैद्य थे। वैद्य भी ऐसे वैसे नहीं, साक्षात् श्रश्विन-कुमारों की समता रखनेवाले। ये दोनों सहोदर भाई थे।

सन् ४१८ और ४३६ के भीतर रुद्रवर्मा ने चीन को पाँच इ: प्रतिनिधि-वर्ग भेजे।

#### भववर्मा

**→≒**|··|**=**+

भववमी का वंदा — भववमी वीरवर्मा नामी किसी राजन्य कुमार का पुत्र था। यह बात हमें वील-काँदेल शिला लेख से मालूम होती है, जहाँ भववर्मा की बहिन की प्रशंसा करते हुए जिखा गया है—

इस धर्मपरायणा कुमारी का विवाह सोमशर्मा नामी एक सामवेदी ब्राह्मण से हुद्या था। घाट्यपुर (ब्राँग चुमनीक) के शिला लेख में भववर्मा को रुद्रवर्मा के बाद स्थान दिया गया है। उस के पिता वीरवर्मा का उस में कोई जिक नहीं।

> ''श्री वीर्यम्मदुहिता स्वसा श्रीमववर्मणः । पतिव्रता धर्मरता द्वितीयारुन्धतीव या ।।१॥''

चित्रसेन महेन्द्रवर्मा — चीनी इतिहासों से मालूम होता है कि रुद्रवर्मा फुनान के अन्तिम राजाओं में से था। चेन-ला (कम्बोडिया) के चित्रसेन ने फुनान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उसके बाद ईशानवर्मा राजा हुआ। फ लोखन (लाओस) के शिला-लेख में चित्रसेन महेन्द्रवर्मा का सिंहासन पर बैठने से पूर्व का नाम बतलाया गया है।

भववर्मा और चीनी लेखक—भववर्मा महेन्द्रवर्मा का बड़ा भाई था और उससे पहले राज्य कर चुका था। चीनी लेखकों ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया; भववर्मा जैसे विजयीराजा,— नहीं राजाधिराज-की कोई चर्चा नहीं छेड़ी. उसके नाम तक को भुला दिया ! यह क्यों ? श्रीयुत विजनराज चटर्जी का श्रमुमान है कि सम्भवतः चेनला के साथ चीन का प्रत्यक्ष सम्पर्क चित्रसेन के पुत्र ईशानवर्मा के राज्यकाल में हुआ होगा। शायद फूनान-विजय के समय चित्रसेन अपने वड़े भाई भववर्मा का सेनाध्यक्ष था, जिससे चीनी इतिहास-लेखकों ने उसे ही फूनान का विजेता खयाल किया होगा।

भववर्मी का चिरिन्न—भववर्मा ने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से राज्य प्राप्त किया—"स्वशक्तवाकान्तराज्यस्य राज्ञः श्री भववर्म्मणः"—और समुद्रपर्यन्त उसकी सीमाओं का विस्तार करके फिर क्षमा गुण से प्रजा के हृद्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्नपुर (हानचेइ) के शिला-लेख के प्रथम पटल के बारहवें स्ठोक में लिखा है—

> ''शक्त्यापि पूर्वे विजिता भूमिरम्बुधिमेखला। प्रभुत्वे क्षमया येन सैव पश्चादजीयत ॥२॥''

उसने श्रपनी कला-कान्ति-सम्पदा से चन्द्रवंश रूपी श्राकाश की शोभा बढ़ाई थी, जिससे रिपु-रमणियों के मुख-कमल श्रश्रु-परिप्लुत होकर फीके पड़े थे—

''सोमान्वयनभस्सोमो यः कलाकान्तिसम्पदा । रिपुनारीमुखाञ्जेषु क्वतवाष्पपरिप्लवः ॥३॥''

— द्वितीय पटल ।

भववर्मा और कम्बुजलक्ष्मी—सम्भवतः श्रेष्ठ-वर्मा के मातृ-वंश की राजकुमारी कम्बुजलद्मी से भववमा का कोई परम्परा-सम्बन्ध था, जो इस समय हमारे लिए सर्वथा तिमिराच्छन्न है। ता-प्रोम के सन् ११६६ के शिला-लेख में इन दोनों के नाम साथ साथ दिये गये हैं। तत्कालीन नुपति भववर्मा से अपनी उत्पत्ति बतलाते हुए कहता है—

"ऋो० ७ — राजा श्रेष्ठवर्मा के मातृ-वंश में जन्म लेकर कम्बुजलदमी ने लदमी की भाँति राज्य किया।

श्हो० ५—भवपुर का राजा भववर्मा एक राज-वंश का प्रवर्त्तक था।"

पार्वतीय राजाओं पर विजय—मववर्मा एक विजयी, शक्तिशाली सम्राट् था। पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करके उसने ठीक ही उप्रपुर के शिला-लेख में पार्वतीय राजाओं पर उसके विजय की बात केड़ते हुए कवि कहता है—

''जित्या पर्वतभूपालान् तनोति सकला भुयः। वन्दिभिः सगुणानीकैर्यशोभिरिव यो दिशः॥४॥''

इधर वह अपनी अधिकार सीमाओं का विस्तार करता है, उधर चारण लोग उसकी गुण-गरिमा का कीर्तन करके चारों ओर उसके यश का प्रसार करते हैं।

भवपुर—भववर्मा का निवास स्थान भवपुर उसकी राजधानी व्याधपुर (श्रॅंगकोर बोरे) से भिन्न था; यह नाम

उसके राज्य के ध्रानेक उत्तरकालीन शिलालेखों में पःया जाता है।

मवर्मा के शिलालेख — इस समय भववर्मा के राज्यकाल के अनेकों शिलालेख उप क्य हैं किन्तु किसी पर भी कोई तिथि या संवत्सर नहीं है। लिपि-विकास की दृष्टि से ये सब इंडी शताब्दी के मालूम होते हैं, क्योंकि ये, पश्चिमी दृक्षिणपथ के बिजापुर प्रदेश में, मंगलीश के ४७ - ई० के बदामि शिलालेख और पत्तदकल के पापनाथ मन्दिर के इंडी शताब्दी के शिला लेखों से विशेष सादश्य रखते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित है कि भववर्मा का भतीजा ईशानवर्मा, जो उसकी स्थापित की हुई राजपरम्परा में तीसरा था, सन् ६१६ में विद्यमान था। अतएव यह मान लेने में कोई आपित नहीं कि भववर्मा इंडी शताब्दी के उत्तराई में राज्य करता था।

भववमी का राज्य-विस्तार—श्याम में फ्नौम बाँटिया नियाँग का शिला-लेख, मालूम होता है, स्वयं भववमी के ब्रादेश से लिखा गया होगा। इससे प्रतीत होता है कि उसने श्याम की पूर्वी अधिकार-सीमा को लाँघ कर उसके बात्तम बाँग प्रान्त पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ पर इस अत्यंत छोटे किन्तु सारगर्भित शिला-लेख को उद्धृत कर देना अपासंगिक न होगा।

''ग्ररासनोद्योगजितार्थदानैः, करस्थलोकद्वितयेन तेन । त्रैयम्बकं लिङ्गमिदं नृपेग, निवेशितं श्रीभववर्म्भनाम्ना ॥५॥'' 'इस लोक और पर लोक दोनों लोकों को करतलगत किये हुए- पराक्रम और अलौकिक प्रभाव से इस लोक को और दान धर्म आदि से दिव्य लोक को अपनाकर—श्रीभववर्मा नामी नृप ने अपने धनुष के उद्योग से एकत्रित की हुई सम्पत्ति के दान से यह शिवलिङ्ग स्थापित किया है।'

उत्तर श्रौर दक्षिण में भी दूर दूर तक श्रमेक स्थानों पर उसके शिलालेख मिले हैं। जिनसे उसके राज्य-विस्तार की सचना मिलती है। उनकी संक्षिप्त किन्तु गौरवपूर्ण श्रोजस्विनी भाषा एक महान् विजेता की द्योतक है। उसने केवल श्रास-पास के राज्यों को ही श्रपने श्रधीन नहीं किया किन्तु दूरवर्ती श्रपराजित प्रदेशों पर भी श्रपनी धाक जमाई। उप्रपुर-शिलालेख के प्रथम पटल के तेरहवें स्ठोक में लिखा है।

''यस्याऋष्टाः प्रभावेन परे युध्यजिता अपि । राजिश्रयमुपादाय नमन्ते चरणाम्बुजे ॥६॥''

युद्ध में नहीं जीते गये हैं, प्रभाव से आकर्षित हुए हैं, और आकर्षित भी ऐसे कि राजसी ठाट बाट से आ आ कर महाराजाधिराज श्रीभववर्मा के चरणों में सिर नवा जाते हैं।

रिाला-लेखों की काव्य-शैली—जिस सरल सुरुपष्ट हृद्यंगम भारतीय काव्य-शैली में ये शिला-लेख लिखे गये हैं वह भी देखने लायक है। यहाँ पर उसका थोड़ा सा दिग्द-र्शन कराया जाता है।

देखिए उप्रपुर-शिलालेख प्रथम पटल — ''जितमिन्दुवतंसेन मूर्ज्जना गंगां बमार यः।

उमाभ्रमंगजिह्योर्म्मिमालामालुमिवामलाम् ॥१॥

राजा श्रीभवनम्मैंति पतिरासीन्महीभृताम् ।

अप्रघृष्यमहासत्वस्तुङ्गो मेरुरिवापरः ॥ २ ॥

सोमान्वये प्रसूतस्य सोमस्येव पयोनिघौ ।

केनापि यस्यतेजस्तु जाञ्चलीति सदाहवे ॥३॥

अन्तस्समुत्था दुर्याह्या मूर्त्यमावादतीन्द्रियाः।

यदा षडरयो येन जिता बाह्येषु का कथा ॥४॥

नित्यदानपयस्मिक्तकरानेव मतङ्गजान् ।

आत्मानुकारादिव यः समराय समग्रहीत् ॥५॥

शरत्कालामियातस्य परानावृततेजसः।

द्विषामसह्यो यस्यैव प्रतापो न रवेरपि ॥६॥

यस्य सैन्यरजोधूतमुज्झितालङ्ङ्तिष्वपि ।

रिपुस्नीगण्डदेशेषु चूर्णभावमुपागतम् ॥७॥

रिपोरिव मनः ग्रुष्कं नगरीपरिखाजलम् ।

यस्य योघैः करापीतमासचै रविणा सह ॥८॥

परीतायामपि पुरि ज्वलता यस्य तेजसा ।

पुनरुक्त इवारोपः प्राकारे जातवेदसः ॥९॥

श्रारम्भ में इन्दुशेखर शिव की स्तुति है। पहले दिखलाया जा चुका है कि फ्नौम वाँटिया निश्राँग में भववर्मा ने शिव-लिङ्ग की स्थापना की थी। श्राख्यपुर-शिलालेख में "गम्भीरे-श्वर" महादेव को उसके राज्यकल्पतर का फल वतलाया गया है। इन सब वातों से स्पष्ट है कि वह शिव का परम भक्त था। शैव सम्प्रदाय पर उसकी विशेष श्रद्धा थी।

भववर्मा य्रजेय, उदार-हृदय श्रीर मेरुपर्वत जैसा उदात्त था। राण्यूमि में उसके हृदय में श्रपृष्व उत्साह का सञ्चार हो श्राता था। उसके मुखमग्रडल पर दिव्य तेज हिटकने लगता था। काम कोधादि मनोविकार-रूपी दुर्धर्ष शत्रुश्रों पर उसने श्रपनी वश्यता कायम कर ली थी, वाह्य शत्रुश्रों की तो बात ही क्या है। उसकी दान-शीलता और उसकी वदान्यता सर्वथा उसके प्रभुत्व के श्रनुरूप थी। संश्राम के लिए उसने मदमस्त हाथियों का संग्रह कर रक्खा था। उसकी टिड्डी-दल सेना श्रन्तरित्त को धृलिधुसरित करती हुई युद्ध के लिए प्रयाण करती थी तो शत्रुश्रों के प्राण स्टब कर कग्रठ पर श्राजाते थे उसके श्रसहा तेज के सामने कोई टिक नहीं सकता था।

''येनेयदैडवंश्यानां मर्यादालङ्घनं कृतम् । यदेषामदिवर्भूमेरतिकान्ता पराक्रमैः ॥११॥''

उसने इडा के वंशधरों की मर्यादा का उछङ्घन किया तो केवल इस बात में कि उनके परम्परागत राज्य की सीमाओं को अपने पराक्रम से तोड़ डाला। वह सर्वगुगा-सम्पन्न होने एर भी श्रिभमानी नहीं था, इस पर खूबी यह कि उसकी ज्ञान-पिपासा सदा बनी रहती थी, कभी शान्त ही नहीं होती थी—

> ''अवाप्य षोडशकलाः शशाङ्को याति पूर्णाताम् । असंख्या अपि यो लब्ध्वा न पर्याप्तः कदाचन ॥१५॥ नास्ति सर्व्वगुणः कश्चिदिति वाक्यं महाधियाम् । येनासिद्धीकृतमिदं स्वेनापि वचसा विना ॥१६॥''

भववर्मा का पुत्र-भववर्मा का एक पुत्र था-

''तस्य राजाधिराजस्य नवे दुरिव यः सुतः । गुणकान्त्यादिभिय्योगादुवेत्रयति यः प्रजाः ॥१७॥ रागान् दधित भूपानां चूडारत्नमरीचयः। यस्य पादनखेष्वेवमनागिस न चेतिस ॥१८॥''

जो अपने गुणों श्रीर कान्ति श्रादि के योग से प्रजा को श्राण्यायित करता था। यद्यपि श्रनेकों राजा लोग उसका श्राधिपत्य मानते थे, उसके विमल हृद्य में इससे कोई विकृति नहीं श्राने पाई थी।

जब भववर्मा मरा तो वह अनावाध राजा बना—
''शैवं पदं गते राज्ञि हष्ट्वा यमुदितं प्रजाः ।

मुश्रनित युगपद्वाष्पे शोकानन्द-समुद्भवे ॥१९॥

तमोविघातविक्षोभमवापदुदयं रविः ।

यस्तु ज्ञान्तमनावाधमलब्ध क्षितिमण्डलम् ॥२०॥"

चीनी लेखकों ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, चम्पा का इस सम्बन्ध का एक शिलालेख और आद्यपुर का शिलालेख इस विषय में मौन हैं। माल्म होता है यह राजकुमार अत्यव्प राजत्व-काल के बाद ही संसार से चल बसा था।

--:0:--

## कम्बोडिया के शिलालेख

100

संस्कृत और खमेर भाषा—कम्बोडिया के शिलालेख आरम्भ ही से संस्कृत और प्राचीन खमेर इन दोनों भाषाओं में लिखे जाते रहे। संस्कृत धार्मिक और व्युत्पन्न भाषा थी, वह बाहर से वहाँ ले जाई गई थी किन्तु वहाँ उसका गहन अवगाहन किया जाता था। प्राचीन खमेर देश की बोलचाल की भाषा थी जो कम्बोडिया की आधुनिक भाषाओं से कई अशों में पृथक् है। संस्कृत-लिपि में लिखी जाने पर भी उसका संस्कृत से कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं है।

सम्मान का स्थान संस्कृत को प्राप्त है। देवताओं का ब्राह्मान, दानियों के दान ब्रौर वदान्यता की प्रशंसा, सभी कुछ महत्ता के विषयों का उसी में कीर्तन किया गया है।

खमेर भाषा में साधारणतया देवस्व दान आदि के सम्बन्ध में उन ड़ोटी ड़ोटी बातों का वर्णन हैं जो संस्कृत के संकुचित कवितामय शरीर के अन्दर सरलता से नहीं लाई जा सकती थीं।

शिलालेखन की कला—संस्कृत अथवा खमेर जो कोई भी भाषा हो, ये रचनाएं शिलालेखन की अप्रतिम कृतियाँ हैं। सिद्धहस्तता और आलेख्य-सौष्ठ्य देखते ही बनते हैं; अक्षर सुन्दर, स्पष्ट और प्रशंसनीय ढंग पर खुदे हुए हैं और

सुदीर्घ लिलत आवर्तन-रेखाओं से अलङ्कत हैं। मातृभूमि भारतवर्ष में शिला-लेखन का कोई ऐसा स्मारक नहीं है जो नियमानुसारी विन्यास, चतुरस्रता, संवादिनी चारता और प्रपञ्च की पूर्णता में कम्बोडिया की द्वः शताब्दियों की सर्वोग सुन्दर कृतियों की समता कर सके।

मातृ-भूमि से घनिष्ट सम्बन्ध—संस्कृत इतनी शदता और सफाई से अङ्कित की गई है कि उसमें कोई बात कहने को नहीं रह गई; दोष नितान्त दुष्प्राप्य हैं। हर एक बात मातृभूमि के साथ उसके दूरवर्ती उपनिवेशी का.—जहाँ भार-तीय प्रवासी भारत की भाषा, लिपि और धर्म को ले गये औ, श्रनवरत और घना सम्बन्ध प्रदर्शित करती है। उसकी धार्मिक श्रीर दार्शनिक पद्धतियाँ, उसकी ब्राह्मणी सभ्यता, उसका न्याय-विधान, उसकी साहित्यिक ग्रादतें, यद्यपि सभी बातें समुद्र पार कर कम्बोडिया के नैसर्गिक रंग में रंग जाती हैं; भारतीय संस्कृति श्रीर सभ्यता का वहाँ श्रनुशीलन होता है । वीर-काव्यों की कथात्रों के राजा वहाँ पहुँच कर प्रतिष्ठा पाते हैं। विहारों श्रौर मन्दिरों में विशाल धर्म-प्रन्थों—रामायण महाभारत,पुराण,वेदींतक-का अध्ययन और वाचन होने लगता है। बील-काँटेल शिलालेख में, जो श्याम के एक और प्रान्त में उपलब्ध हुआ है, भववर्मा के बहनोई श्रीसोमवर्मा के प्रतिग्रह क विषय में लिखा है-

> ंश्रीसोमशम्मार्कयुतं सं श्रीत्रिभुवनेश्वरम् । अतिष्ठिपन्महापुजमतिपुष्कलदक्षिणम् ॥ .

रामायणपुराणाभ्यामशेषं भारतं ददत् । अकृतान्वहमच्छेद्यां स च तद्वाचनास्थितिम् ॥''

इन शिलालेखों की ऐतिहासिक न्नुटि-

किन्तु शिलालेखान्तर्गत यह विस्तृत संस्कृत-साहित्य भारी दोषों से खाली नहीं है। जैसे मातृभूमि में वैसे ही यहाँ भी संस्कृत ऋषियों की पुनीत भाषा है। वह विस्मय-जगत की वीरता से सम्बन्ध रखती है; उसके वर्णों, उसके नादों, उसके पदों में प्रवल सामर्थ्य है; वह दिव्य वाणी है, प्रकृति की प्रक्रियों पर उसका प्रभुत्व है। फलतः जिन विषयों को वह व्यक्त करती है उनकी लौकिक सार्थकता नष्ट्रपाय हो जाती है।

रचियता बहुधा राजाओं के अनिश्चित, श्रोजिस्वतापूर्ण, निर्थिक हास्यास्पद स्तवन में भ्रान्त पिथक की तरह अयथार्थता के निष्प्रभ श्ररण्य की श्रोर जा निकलते हैं। संद्रोप में, उनका सबसे बड़ा श्रवणुण यह है कि जहाँ घटनाओं और चित्र की वास्तविकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए वहाँ वे व्यर्थ वाग्जाल में फँस जाते हैं; उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति की भरमार से विषय को श्रस्वाभाविक बना डालते हैं; रूपकों के कृत्रिम बन्धों पर चढ़ कर लोक-सम्बन्ध को भूल जाते हैं। जैसे भारत में वैसे ही यहाँ भी हिन्दू किवता रहस्य को श्रपने में ऐसे दूंस कर भरती है कि उसे हूँढ़ने कहीं जाना नहीं पड़ता; श्रपनी हाट में ऐसे कूटों को फैलाती है, ऐसी क्लिष्ट कल्पना को प्रदर्शित करती है, जिसमें वस्तुतः कोई सार नहीं होता। न मौलिकता है, न भावों की उदात्तता।

# महेन्द्रवर्मा।

भतीजे से संघर्ष-महेन्द्रवर्मा अपने भतीजे-भव-वर्मा के पुत्र—के साथ, जिसकी चर्चा पान्हेश्र हार और हान चेइ (उप्रपुर) शिलालेखों में हुई है, ख़ुनी संघर्ष करने के बाद क्ठी शताब्दी के अन्त में सिंहासन पर बैठा होगा। उप्रपुर के शिलालेख में, जैसा कि हम देख चुके हैं, पहले शैव-पद की प्राप्त हुए राजाधिराज श्रीभववर्मा की सविस्तर प्रशंसा की गई है, फिर उसके पुत्र और उत्तराधिकारी का स्तवन है जो ब्रारम्भ होते न होते सहसा दृष्टि-पथ पर से अन्तर्हित हो जाता है, मानो सामयिक शोकान्त घटनाय्रों ने शिला-लेखक के हाथों से हथोड़ी देनी गिरा दी हों।

श्रपने भाई के जीवन-काल में यह भावी महेन्द्रवर्मा, जो उस समय चित्रसेन नाम से प्रसिद्ध था, महती स्रोतोवाहिनी मेकाँग की उपत्यका में शासन करता था। मालूम होता है श्रपने शासन की चरम सीमाओं - उत्तर की श्रोर नदी के बायें तट पर विस्तीर्ण सहायक-सरिता मृन के मुँहाने के निकट 'राज्य-गिरि' फू लोखन में घ्रौर दक्षिण में नदी के घ्रन्तिम प्रणतों के नीचे 'थमा के' नामी विशाल परिभ्रान्त चट्टान— पर शिवलिङ्ग की स्थापना करते हुए वह लेखन-शिलाओं पर श्रपना हस्ताचर छोड़ गया था।

इन दोनों स्थानों के बीच महेन्द्रवर्मा का निवास केन्द्रस्थ स्थान 'तोसू' हो सकता था, जो नदी के बार्ये तट पर बासाक नगर के नीचे स्थित था। यहाँ शिवपत्नी रुद्राणी का एक पुराना मन्दिर भी था। नवीं शताब्दी के अन्त में, वेयाँग के विशाल मन्दिर के प्रतिष्टापन के समय, यशोवर्मा ने पत्थर का एक घोषणा-पटल भेज कर इस मन्दिर को सन्मानित किया था।

महेन्द्रवर्मा के शिलालेख — महेन्द्रवर्मा के सम्बन्ध में जो शिला लेख उपलब्ध हैं यहाँ पर उनका परिचय करा देना आवश्यक है। सबसे पहले फ़ लोखन के शिजालेख को लीजिए। इससे हमें चीनी लेखकों के चित्रसेन और श्रीभव-वर्मा के भाई महेन्द्रवर्मा के एक ही व्यक्ति होने का पता लगता है, उसके धार्मिक सम्प्रदाय और उसकी वीरता का ज्ञान होता है, उसके पितृ परिचय की पृष्टि होती है। "वह श्री वीरवर्मा का पुत्र है, किनष्ट होने पर भी अपने बड़े भाई भववर्मा से किसी प्रकार शिक में कम नहीं है। वह प्रभविष्णु पृष्ट्यों के सभी लक्षणों से युक्त है। उसका पहजा नाम चित्रसेन है, महेन्द्रवर्मा यह राज-नाम उसने अभिषेक के समय प्रहण किया है। देश को जीत कर उसने अपनी चिजय की स्मृति में इस पर्वत पर गिरीश के लिङ्ग की स्थापना की है।"

थमा के' शिलालेख से शैव सम्प्रदाय के प्रति उसकी श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित होती है। माता-पिता की श्रद्धानित से वह इस चट्टान पर शिवलिङ्ग का प्रतिष्ठापन करता है। इस लिङ्ग की स्थापना उसने राज्य पाने से पहले की थी।

चम्पा के ६४८ के शिलालेख से इस बात की पृष्टि होती है कि महेन्द्रवर्मा ने ग्रपने भाई के राज्य-विस्तार में एक वीर सेनाध्यक्त की भाँति शत्रु-सैन्य को तलवार के घाट उतारा था ग्रीर विजयश्री को भववर्मा के हवाले किया था।

त्राढ्यपुर के शिलालेख में हम महेन्द्रवर्मा के सम्बन्ध में पढ़ते हैं—

''तस्य तौ मंत्रिणावास्तां सन्मतौ कृतवेदिनौ । धर्म्भशास्त्रार्थशास्त्रज्ञौ धर्मार्थावित्र रूपिणौ ॥६॥

महेन्द्रवर्म्मणो मूर्यः श्रीमतः पृथिवीपतेः । तौ चाप्यमात्यतां पाप्तौ पूत्ययौ इत्यवस्तुषु ॥७॥

सिंहदेवोऽनुजो राज्ञा दूतत्वे सत्कृतः कृती । पृतिये पेषितः पेमणा चम्पाधिपनराधिपम् ॥८॥

महेन्द्रवर्मा ने धर्मदेव और सिंहदेव दो राजनीति विशारद विश्रुत बन्धुओं को, जो भववर्मा के समय में भी मंत्री रह चुके थे, अपना सचिव बनाया। उन्होंने इस शासन में भी अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाये रक्खा और शीघ्र ही अनेक राज-काजों में सफलता के साधन बने। सिंहदेव को राजा ने राजदूत का सम्मान प्रदान किया, मित्र-भाव स्थापित करने के लिए उसे चम्पा के दरबार में भेजा। चम्पा में पहली शताब्दी में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई थी, तीसरी शताब्दी के अन्त में वहाँ एक हिन्दू राज्य कायम हुआ था। इस प्रकार महेन्द्रवर्मा के राजत्व-काल में चम्पा और कम्बो-डिया के भारतीय उपनिवेशों में मित्र-भाव की प्रतिष्ठा हुई।

कम्बोडिया में शैव सम्प्रदाय और वेदान्त का संमिश्रण—वेयाँग का शिलालेख हमें बतलाता है कि किसी एक ध्रुवपुग्यकीर्त्ति के पौत्र और ध्रुव नामी ब्राह्मण के पुत्र 'विद्यादिविद्धन्त' ने एक शम्भु-पाद की स्थापना प्रथवा उसका संस्कार किया। यही नहीं किन्तु जिस पर्वत पर यह पाद बना था वहाँ उसने मनुष्यों के स्नान के लिये एक तीर्थ भी बनाया और इस स्थान को किसी अन्य तीर्थ के जल से पवित्र किया। जिस कला-कौशल से यह लेख खुदाया गया है उससे पूर्वकालीन शिलालेखों की अपेन्ना पूर्णता का उच्च आदर्श प्रदर्शित होता है।

'विद्यादिविन्द्वन्त' नाम विल्कुल धसाधारण जैसा प्रतीत होता है। इसका शब्दार्थ है – विद्या जिसके भ्रादि में भ्रौर विन्दु जिसके भ्रन्त में है। श्रीयुत वार्थ इसे विशद करते हुए कहता है कि विद्या से भ्रमिप्राय वेद-शब्दब्रह्म भ्रथवा उपनिषदों की भ्रवरा गति का है भ्रौर विन्दु भ्रन्तिम तत्त्व भ्रौर भ्रत्यन्त सदम वर्ण 'भ्रों' का पर्याय है। यह एक वेदान्त का नाम है भ्रौर यहाँ पर वेदान्त-विषयक स्तवन के सर्वथा श्रनुरूप है। मंगलाचरण भी मनन करने योग्य है—

''विशुद्धतक्कीशमयुक्तिनिश्चया–

निरूप्य प्रतिष्ठितम् ।

कम्बोडिया में शैव सम्प्रदाय और वेदान्त का संमिश्रण। ६१

यमान्तरं ज्योतिरुपासते बुधा
निरुत्तरं ब्रह्मपरं जिगीववः ॥
तपः श्रुतेज्याविधयो यद्प्यणा
भवन्त्यनिर्देश्यफलानुबन्धिनः ।
न केवलं तत्कलयोगसंगिना

न केवलं तत्कलयोगसंगिना मसंगिनां कर्म्मफलत्यजामपि॥<sup>१</sup>'

'सर्वोपिरं पर ब्रह्म को पाने की इच्छा से बुद्धिमान जिस श्रन्तज्योंति की उपासना करते हैं, शुद्ध तर्क और शान्त चित्त के श्रनवरत श्रभ्यास से जिसको वे श्रपने हृद्यमिन्द्र में प्रतिष्ठित पाते हैं। तपस्या, वेदाध्ययन, यह के विधानों को उसके श्रपेण कर देने से श्रनिर्वर्णनीय सिद्धि की प्राप्ति होती है, केवल उन्हीं को नहीं जो फल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होते हैं किन्तु उनको भी जो निष्काम बुद्धि से कर्म करते हैं।'

''निसर्गिसिद्धैरणिमादिमिर्गुणै-

रुपेतमंगीकृतशक्तिविस्तरै:।

धियामतीतं वचस् ....

अनास्पदं यस्य पदं विदुर्बुधा: ॥''

'वह, जिसके पाद निराधार, दिव्य गुणों से युक्त और विविध दैवी शक्तियों के आधार हैं, मन और वाणी से परे हैं; केवज बुद्धिमान उसका साज्ञात कर सकते हैं।' उक्त स्तवन से तत्कालीन शेव सम्प्रदाय की यथार्थता प्रद्शित होती है । श्रीयुत बार्थ इसे वेदान्तिक शेव मत कहते हैं; शिव का परमात्मा से, उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म से, सारूप्य दिखलाया गया है । वह सत्ताविशेष से परिविज्ञ पौराणिक जगत का शिव नहीं, प्रत्युत घट घट में रहनेवाला श्रलौकिक प्रकाश है—शुद्ध श्रन्तज्योंति हैं।

प्रस्तुत शिलालेख में शम्भुपाद की स्थापना धार्मिक इतिहास के विकास में एक नई वस्तु हैं। हम विष्णुपाद और बुद्धपाद से परिचित हैं। भारत में, गया में प्रख्यात विष्णुपाद है। लङ्का में आदम शिखर पर जो विश्वत बुद्ध-पाद हैं उसे भी हम जानते हैं, श्याम में भी एक बुद्धपाद हैं। किन्तु शिवपाद के विषय में हमने अभी तक कहीं नहीं सुना था। प्रभाग्यवश उक्त शिलालेख कई स्थलों पर विख्कुल किल गया है, अतएव प्रस्तुत शम्भुपाद के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता।

# ईशानवर्मा ।

->#e-

प्रतिस्पर्धिनी शक्तियों का नाश-ईशानवर्मा श्रपने पिता के बाद राज्य का श्रधिकारी बना। उसका राज्य-काल सम्भवतः सन् ६१६ से श्रारम्भ होता है।

राज्य पाते ही उसने सारी प्रतिस्पिधनी शक्तियों को ऐसी मौलिक युक्ति से विश्वद्धल किया जिसका चीन को मर्मस्पर्शी श्राघात पहुँचा । उसने श्रपने सभी भाइयों का श्रद्ध-भङ्ग कर डाला—किसी की उँगली तोड़ी तो किसी की नाक काट ली। जो जी में श्राया कर दिया; और फिर उन्हें किसी एकान्त स्थान में भेज दिया जहाँ परिमित चुक्ति से जीवन-निर्वाह करना ही उनका एकमात्र श्रिथकार रक्खा गया, सार्वजनिक जीवन से उन्हें सर्वथा वंचित कर दिया गया।

सन् ६२७ के लगभग उसकी राजधानी में बीस हज़ार से भी अधिक परिवार थे। वह "चितिमग्डल का अधीश्वर, तीन राजाओं का अति यशस्वी प्रभु और तीन नगरों का शक्तिशाली भोका" था—

''भूपत्रयस्योरुयशो विधाता मोक्ता बलीयान् नगरत्रयस्य । शक्तित्रयस्येव हर स्थिरस्य श्रीशानवम्मी जयति क्षितीशः ॥'' (स्वैचुओं शिलालेख)

ईशानवमी का राज-वैभव—यह तीन नगर चकाङ्कपुर, अमोघपुर और भीमपुर थे । जान पड़ता है उसने श्रनेक महत्त्वपूर्ण विजयें प्राप्त कीं और श्रपनी शक्ति से संसार में ग्रापने नाम को उज्ज्वल बनाया । चीनी लेखकों के कथना-नुसार उसके राज्य में तीस नगर थे । उसका दरबार वैभव-सम्पन्न था । सइ परिवार के इतिहास में ईशानवर्मा की राजसभा का वर्णन इस प्रकार है — "राजा सात प्रकार के बहुमुख्य रत्नों से अलंकृत श्रौर पांच प्रकार की सुगंधियों से सुरभित मञ्ज पर बैठता है। उसके ऊपर हाथी-दांत छौर सोने के फूलों से खचित, बहुमुख्य लकड़ी के, स्तम्भों पर एक वितान है। सिंहासन के प्रत्येक पार्श्व में एक आदमी धूपपात्र को ले जाता है, जिसमें सुगन्धित द्रव्य जलते रहते हैं । राजा ज़री किये हुए नीललोहित रेशम के वस्त्र पहिनता है । वह मोतियों श्रीर श्रन्य बहुमूच्य रत्नों से सजे हुए मुकुट को धारण करता है और स्त्रियों की तरह वह कानों में कुगडल पहनता है। उसके जुते हाथी-दांत के काम से अलंकत होते हैं।"

चीन के राज-कर से मुक्ति—राज्य-प्राप्ति के कुछ ही समय बाद, सन ६१६ के लगभग, उसने भ्रपने पूर्ववर्ती राजाओं की भाँति चीन-सम्राद् के पास उपहार-सहित एक प्रतिनिधि-वर्ग भेजा । किन्तु चीनी लेखक कहते हैं, यहीं पर सम्बन्ध-विच्छेद होगया । ईशानवर्मा ने कम्बोडिया को उस राज-कर से मुक्त कर दिया जिसे खमेर लोग भ्रति प्राचीन काल से - सम्भवतः ईसामसीह से पूर्व सन १११ के लगभग से जब हान-वंश के सम्राट् हियाओ-वु-ति ने बड़ी भारी विजयं पात की थीं—समय समय पर चीन को भेजा करते थे। इतिहास के पढ़नेवाले जानते हैं कि इस विक्रमशील सम्राट् ने १२५ से ११० ई० पू० तक राज्य किया, महान विजय-लाभ किया और चीन को अनेक सामन्त-राज्यों के मगडल से परिवृत्त कर दिया।

यह ठीक है कि कि कम्बोडिया का एक संस्कृत शिला-लेख प्रारम्भिक राजाओं का उल्लेख करते हुए कहता है कि वे कम्बु-भूमि का भार वहन-करनेवाले और श्रुतवर्मा के वंश-धर थे और उन्होंने अपने देश को चीन के राज-कर से मुक्त करके अपने स्वाभिमान की रज्ञा की और अपने आपको गौरवशाली समभा। फिर "उन राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ जिनके परिवार का अग्रणी श्रीरुद्रवर्मा था और जिनका प्रभव श्री कौश्डिन्य और सोमा से था।

श्रीकम्बुभूसरमृतः श्रतवर्म्ममूला

मौलादपास्तवलिबन्धऋताभिमानाः ।

श्रीरुद्रवर्म्मनृपतित्रमुखास्ततः

श्रीकौण्डिन्यसोमदुहितृप्रभवाः क्षितीन्द्राः ।

जाता जगत्त्रयविकीर्णयशःप्रकाशा

दक्षाः प्रजाविरचने श्रंतशालिनो ये ॥''

(वाकसेइ चामकोन शिलालेख)

सन् १४८ का यह शिलालेख उन राजाओं का निदंश करता
है जिन्होंने अपने देश को स्वाधीन किया और जो श्रुतवर्मा और
प्रथम जयवर्मा के दर्मियान राज्य कर चुके थे—जिनमें कुछ
प्रज्ञात राजा भी सम्मिलित हैं। किवयों और वंशावली-लेखकों
की सभी बातों पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता,
विशेषकर उस दशा में जब वे इतने दूरवर्ती अतीत का वर्णन
कर रहे हों। प्राचीन हों अथवा अर्वाचीन, खमेर सदा ही से
अति चुद्र इतिहास-लेखक प्रतीत होते हैं—तुच्छ से तुच्छ
निमित्त से भी अपने अतीत को फूठ का रंग दे देने में उन्हें
कोई संकोच नहीं होता। अतएव इस दूरस्थ परोक्षवर्ती
सामन्त-राज्य की स्वाधीनता के विषय में चीनी लेखकों की
बात को ही प्रामाणिक मानना अधिक युक्ति-युक्त जँचता है।
देश को परतन्त्रता की बेडियों से मुक्त करने का श्रेय ईशानवर्मा को ही दिया जाना चाहिए।

ईशानपुर—ईशानवर्मा की राजधानी, जिसे चीनी लेखक ईशानपुर बतलाते हैं, स्थानीय शिलालेखों में इस नाम से उिल्लिखित नहीं है। ईशानपुर का पर्यायवाची एक और नगर उस समय अथवा उससे उत्तरवर्ती काल में विद्यमान था; परम्परागत प्रथा के आधार पर स्मृति अम से कालान्तर में उसे ही राजधानी समक्त लिया गया होगा। राजा लोग अपनी रुचि के अनुसार जनपद में अपने लिए जिन निवास-स्थानों को नियत करतें थे वे उन्हों के नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे; श्रेष्ठपुर और भवपुर ऐसे ही नाम हैं।

व्याधपुर— उस युग की असली राजधानी व्याध थी। राजधानी का नाम व्याधपुर कैसे पड़ा, यह वात विचार-णीय है। सम्भवतः प्राक्तन अनुश्रुति से, दिव्य धनुष के सहारे राज्य-लाभ करने वाले प्रथम कौिगड़न्य से इसका सम्बन्ध है। शिव को आदि व्याध माना गया हैं; क्या सन्देह है कि शिव के प्रसाद से ही कौिगड़न्य ने अलौिकक धनुष प्राप्त किया हो और प्रभुत्व प्राप्त करने पर अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए अपनी राजधानी का नाम व्याधपुर रक्खा हो! इसका दूसरा नाम धन्वपुर था। फ्रेंच पुराविद् ऐमोनिए की गवेषणा के अनुसार यह नगर आधुनिक अँगकोर बोरेह के अवशेषों पर स्थित था।

व्याधपुर की परिस्थित का वर्षन श्रीयुत ऐमोनिए ने इस प्रकार किया है,—'स्रोतों के मध्य में, छोटा किन्तु उपजाऊ, समृद्ध, भली माँति काइत किया हुआ अथवा मधुमय ताड़-वृत्तों से संकुल और परिवृत उद्यानों से ढका हुआ काँदल स्टिंग का संकरा प्रान्त सदा ही सभ्यता के—कम्बोडिया की मौतिक और नैतिक संस्कृति के—प्रबल केन्द्रों में एक रहा। उसके दक्षिण में 'बाटि' नाम का अधिक विस्तीर्ण प्रान्त है। इसकी समस्थली साधारणतया वार्षिक बाढ़ों की पहुँच से काफ़ी ऊँची है, बीच बीच में उठे हुए भूमिभाग और छोटे छोटे पर्वत बिखरे हुए हैं, एक चित्रवर्ण सरोवर उसकी शोभा बढ़ाता है, पश्चिम में पारमार्थिक पर्वत खड़े है, जबिक पूर्व की ओर अधित्यका दलदलों, जलमय स्थलों और भीलों की एक लम्बी पहचीर में अवतरण करती है जहाँ वार्षिक परिष्तव से पृष्ठ होकर मेकाँग के शाखा-नद अपने तटों को लाँघते हुए आपे से बाहर हो जाते हैं। उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को फैज़ी हुई इस निम्न स्थजी का सारा जल शोड़ कि नदी में पिरवाहित होता है। यह नदी यहाँ से आगे बढ़ती है और कुक दूर तक इसी दिशा में बहती हुई – कोचीन के नगर के पास जिससे उसने अपना नाम प्राप्त किया है—अपनी जल-राशि को मेकाँग में उँडेल देती है। बाई ओर इस नदी के मेकाँग के साथ कुक समागम हैं, दाहिनी ओर से वह उन सहायक-सरिताओं को साथ लेती है जो अन्य सरोवरों और निम्न स्थलों से उपहार ले आती हैं। लगभग सारा ही प्रदेश निम्न और गभ्भीरतया परिष्लावनीय है।

दक्षिण ओर की प्रमुख सहायक-सरिता प्रेक - श्राँगकोर बोरेह (व्याधपुर) का जलमार्ग - है। यह नदी बहुत लम्बी नहीं किन्तु विस्तीर्ण है और गन-बोट एवं बड़ी र किश्तियों के प्रवेश के लिये काफ़ी गहरी है। यह मक्कियों से भरे हुए तालाबों श्रौर भीलों के एक श्रौर समुदाय से शोड़ाक नदी का समागम करती है, जो बाटि प्रान्त के दक्षिण में दूर तक चले गये हैं। इस प्रान्त की सापेन्न उठी हुई भूमि इन दो सरोवर-परम्पराओं के बीच तन कर दक्षिण-पूर्व की श्रोर सँकरी होती हुई स्थूल मिट्टी के एक त्रिभुज की रचना करती है जिसका शीर्ष ठीक अँगकोर बोरेह के श्रवशेषों तक पहुँचने के लिए प्रेइ केबास के क्रोटे प्रान्त में प्रवेश करता है।

श्रतएव, समुद्र से विशाल नौकाश्रों द्वारा श्रति सुगम, यह

नगर सम्भवतः वार्षिक बाढ़ की दोहरी धारा के निकट और जब पानी घट जाता था, ज्वारभाटे की दोहरी देनिक धारा के निकट अधोवाहिनी जल-धारा के ऊपर बना हुआ था। स्थल-मार्ग से राजधानी का अत्यन्त उर्वरा उत्तरी प्रदेशों से अनावाध समागम था।

उच्छित भूमिभाग, जो श्रव भी प्राचीन प्राकारों को सृचित करते हैं, जलमार्ग के दोनों तटों पर फैले हए हैं। उत्तरी तट का प्राकार चूलखगुड के आकार का बना हुआ है। नगर का यह भाग, जिसमें कोई स्मारक विद्यमान नहीं हैं श्रीए जिसका विस्तार बहुत परिमित है, सम्भवतः व्यवसायी लोगों का केन्द्र था। ब्राज भी वहाँ चीनी ब्रौर ब्रानामी लोगों को क्रोड कर मुश्किल से ही और कोई लोग रहते हैं। इसरे तट पर दक्षिणी भाग कहीं अधिक विस्तृत था । नगर-निकासों में से - जहाँ नगर के प्राचीन फाटक विद्यमान थे - एफ स्थल पर एक अखराड-शिला-स्तम्भ उपलब्ध हुआ था, जो एक विना सींग के बेल की मूर्ति का आधार था। यहाँ काम्बोज लोग निवास करने और उद्यानों को कारत करते थे. जो आज राज्य के प्रधान सचिव की सम्पत्ति हैं। यहाँ प्राचीन नगर के मध्य में अब भी उच्छित सुमिभाग देखे जा सकते हैं जो नदी के समानान्तर अथवा उसके साथ लम्ब-रूप से स्थित हैं: सुन्दर बहुदाकार ईंटों के ब्राकृतिहीन देर राजप्रासाद ब्रौर मन्दिरों की अवस्थिति को सुचित करते हैं।

होटे होटे नंगे पर्वतों की श्रृङ्खला—कम से कम नगर के दक्षिण में एक स्थान से—पूर्व से पश्चिम को दौड़ती हुई चली गई है। इनमें से सबसे पूर्व के पर्वत में निसर्गतः एक कन्द्रा खुदी हुई है, जहाँ प्राचीन काल में कम्बोडिया-निवासी अपनी धार्मिक और ख़ूनी रस्मों की व्यवस्था करते थे। यह पर्वत इस समय भी 'लाइमोनाइट' की बनी हुई सुद्र श्रष्टालिका के श्रवशेषों से श्राक्षत्र है; ऊपर नुकीली गुम्बद्गकार इत ईट की बनी हुई थी। इस स्मारंक को सातवीं शताब्दी में रक्खा जाना चाहिए।

कम्बोडिया और चम्पा—ईशानवर्मा ने चम्पा के साथ मेत्री बनाये रक्खी। चम्पा का ई४८ का एक शिला लेख किसी एक जगद्धर्म का उल्लेख करता है जो चम्पा से काम्बुजनगर भवपुर को गया, "जहाँ ब्राह्मण्र्षभ कौग्रिडन्य ने अपने भाले को स्थापित किया था जो उसे द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से मिला था।" नागी और उसके वंशधरों—विशेषतया भववर्मा और उसके कोटे भाई महेन्द्रवर्मा—का उल्लेख करने के बाद ईशानवर्मा की चर्चा छेड़ी गई है, जो राजकुमारी श्रीशर्वाणी का पिता था। यह राजकुमारी चम्पा के जगद्धर्म को ब्याही गई थी और उसे चम्पा के भावी राजा श्रीप्रकाशधर्म की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

राव और वैष्णव सम्प्रदाय — हम पहले देख चुके हैं कि शैव सम्प्रदाय को कम्बोडिया में ब्रारम्भ ही से विशेष महत्त्व दिया जाता रहा। वैष्णव धर्म ने भी प्रयत्न किया कि उसके पास पास ही ब्रासन ब्रह्म कर सके। ईशानवर्मा के शासन-काल में यह स्पर्धा इतनी बढ़ी कि शिव ब्रौर विष्णु दोनों को एक ही शरीर दिया जाने लगा—दोनों की सम्मिलित प्रतिमाएँ बनने लगीं। किन्तु फिर भी ब्राह्वान का स्थान शिव ने ही ग्रहण किया, यही क्यों, ब्रह्मा, विष्णु और करोड़ों रुद्र कभी कभी उनके ब्रंगरक्षक तक वनते हुए दिखाई देते हैं! स्वै चुत्रों के शिलालेख का मङ्गलाचरण स्पष्टशब्दों में बतला रहा है—

''जयत्यखग्डार्द्धशशांकमौलि–

राखण्डलानम्रकिरीटकोशः ।

सघातृनारायणरुद्रकोटि-

रव्याहतः शम्भुरनूनशक्तिः ॥"

'सिर पर ब्रर्ध चन्द्र को धारण करने वाले, इन्द्र के किञ्चित कुके हुए अकुट पर स्थित, ब्रह्मा विप्णु और करोड़ों रुद्रों से युक्त, ब्रक्षत, ब्रनल्पशक्ति शम्भु की जय हो।'

इन शब्दों को सुन लेने के बाद भी कस्बोडिया में शैव सम्प्रदाय के अनन्यसामान्य उत्कर्ष के विषय में कोई शङ्का रहे तो उसके निराकरण के लिए इससे प्रवल युक्ति और क्या हो सकती है कि सन् ६२६ के वात चक्रेत शिलालेख में भी जहाँ शिव और विष्णु की संमिलित मूर्ति की प्रतिष्ठापना का उल्लेख हैं, आरम्भ में शिव हो का आह्वान किया गया है—

''जयतीन्दुकलामौलिरनेकगुणविस्तरः।

स आदिरपि भूतानामनादिनिधनः शिवः ॥''

'सिर पर चन्द्र-कला को धारण करने वाले शिव की जय हो, जो अपने अनेक गुर्खों से अपने आपको प्रदर्शित करता है, जो प्राणियों का ग्रादि होता हुन्ना भी ग्रनादि ग्रौर ग्रनन्त है। केवल एक शिला-लेख ऐसा है जिसमें विष्णु और महेश का ग्राह्वान साथ साथ किया गया है।

कम्बोडिया के भारतीय राजाओं ने ही नहीं किन्तु उनकी प्रजा ने भी हिन्दू धर्म को अपनाया। राजाओं ने हिन्दू देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कीं; उनके सामन्तों और प्रजा ने उनका अनुकरण किया। वात चक्रेत के शिलालेख में हम देखते हैं कि ताम्रपुर के नये शासक ने, जो ईशानवर्मा का सामन्त था, शम्भु और हिर की सम्मिलित मूर्ति की स्थापना की थी। शिव और विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा चम्पा में भी बहुत लोक-प्रिय थी।

आश्रमों की स्थापना—ईशानवर्मा के राजत्व-काल में एक नई संस्था का प्रादुर्भाव होने लगा था। यह श्राश्रमों की स्थापना थी, जो बौद्ध विहारों से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। ये हिन्दू मठ थे जो हिन्दू फक़ीरों के उपयोग के लिए बनाये गये थे। इस तरह आर्थ विद्यादेव ने, जिसने अनेकों वैदिक यज्ञ किये थे, एक आश्रम की स्थापना की, जहाँ वह योगाभ्यास के लिए जा सका। एक और बड़े मुनि ने एक आश्रम विद्या भगवान की भेंट किया।

श्राँग प्रशिलालेख से राजा की वीरता प्रदर्शित होती है। वह शेषनाग की भाँति पृथिवी के भार का वहन करता है। इस शिलालेख में हर श्रौर श्रच्युत (विष्णु) और उनकी पिलयों पार्वती श्रौर श्री का साथ साथ श्राह्वान किया गया है। महामुनि ईशानदत्त— इसी बीच कम्बोडिया में एक बड़ा कृतविद्य मुनि रहता था,—

''यः प्रतीततपःशीलवृत्तश्रतपरो मुनिः।

ईशानदत्त इत्याख्यात्यातः स्यातकुलोद्गतः ॥''

जिसका नाम ईशानदत्त था और जिसने एक विख्यात कुल में जन्म लिया था । वह अपने तप और शील के लिए प्रसिद्ध था। इसी मुनि ने अपने माता-पिता के पुग्य-लाभ के लिए शङ्कर और अच्युत की संमिलित मूर्ति की स्थापना की थी। सन ई२७ का हमें ऐसा ही एक और दृष्टान्त उपलब्ध है जिसमें शिव और विष्णु को एक ही मूर्ति में प्रदर्शित किया गया था। किन्तु यहाँ महामुनि को इतने ही से सन्तोष न हुआ। उसने विष्णु और ईशान चग्रडेश्वर का एक लिङ्ग भी बनवाया। भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में यह एक अपूर्व बात है। एक लिङ्ग में दो देवताओं के एकीकरण का यह एक ही उदाहरण है। मुनि ने विष्णु के अपण एक आश्रम भी किया और बहुत से दास, त्तेत्र, गार्थे आदि दान किये।

आख्यपुर का शिलालेख—इसी काल में एक और रोचक शिलालेख रक्खा जा सकता है। यह आख्यपुर का शिलालेख है जिसका प्रथमार्झ और द्वितीयार्झ का कुछ भाग एक ही हाथ से लिखा गया था। इन दो भागों के मध्य में दो पंक्तियां खमेर भाषा में हैं! पूर्वार्घ का समय सन् ६२६ है। वात-चक्रेत के शिलालेख का समय ६२७ है। अतः प्रस्तुत शिलालेख का पहला भाग ईशानवर्मा के राजत्व काल में रक्खा जा सकता है। द्वितीयार्घ में जयवर्मा का उल्लेख है ग्रतएव वह जयवर्मा के समय में रक्खा जाना चाहिए।

आचार्य विद्याविनय—इसी समय श्राचार्य विद्या-विनय नामी एक श्रौर विद्वान विद्यमान था जिसके विषय में हम उपर्युक्त शिलालख से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह हिन्दू शास्त्रों का ज्ञाता श्रौर शैव सम्प्रदाय का श्रमुयायी था। उसने 'सर्व-लोकैकनाथ' शिवलिङ्ग का संस्कार श्रौर प्रतिष्ठापन किया। श्रपनी पत्नी के साथ श्राचार्य ने लिङ्ग को श्रपना सर्वस्व समर्पित किया। उक्त शिला-लेख में खमेर भाषा की पंक्तियों से हमें श्राचार्य के विषय में श्रौर श्रिष्ठिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसने एक रुद्राश्रम बनवाया। रुद्राश्रम विविध प्रकार के वृत्तों से भरा हुश्रा था श्रौर उसके मध्य में एक मन्दिर था।

राजमन्त्री सिंहवीर—ईशानवर्मा का सिंहवीर नामी एक मंत्री था, जो महेन्द्रवर्मा के अधीन भी साचिव्य कर चुका था। यह मन्त्री बड़ा विद्वान था और उससे अन्य लोग कवितारस का पान करते थे। अपने राजा की भाँति वह भी अपनी दानशीलता के लिये प्रसिद्ध था। उसने हर निकामेश्वर की मूर्तियां बनवाई। जब उसने श्रद्धापूर्वक इन मूर्तियों को बनवाया, उसने खुब दक्षिणा दी।

### भववर्मा द्वितीय।

-33

आख्यपुर के शिलालेख में जो कम्बोडिया के प्रारम्भिक राजाओं की सूची दी गई है उसमें ईशानवर्मा के बाद जयवर्मा का नाम है जिसके यहाँ ईशानवर्मा का मन्त्रिपुत्र सिंहदत्त राजवैद्य था। फ्रेंच विद्वान कड्ज ने फ्नौम पेन्ह के शिलालेख से यह परिणाम निकाला है कि इन दोनों के बीच भववर्मा नाम का एक थ्रौर राजा था। सम्भवतः, चूँकि थ्राख्यपुर के शिलालेख का सीधा सम्बन्ध एक ब्राह्मण-परिवार की वंशावली से है जिसके कई पुरुष मन्त्री रह चुके थे थ्रौर जिन राजाथ्रों के यहाँ वे मन्त्री थे उनका उल्लेख केवल प्रसंगवश किया गया है, यहाँ इम द्वितीय भववर्मा की चर्चा थ्रानावश्यक समभी गई होगी; इस ब्राह्मण-परिवार में से कोई उसका मन्त्री न रहा होगा। इसके श्रातिरक्त चूँकि ईशानवर्मा का श्रान्तिम उल्लिखत समय सन् ई१७ (वात चकेत) थ्रौर जयवर्मा का श्रावतम समय सन् ई६४ (वात प्रे विश्रर शिलालेख) है, इन दोनों के मध्य में द्वितीय भववर्मा के लिए काफ़ी श्रवकाश है।

उक्त शिलालेख, जो फ्नौम पेन्ह के पब्लिक वर्ष्स आफ़िस के एक भागडार में उपलब्ध हुआ था, श्रपनी अशुद्ध एवं श्रशिष्ट संस्कृत के लिए उल्लेखनीय है। इस बात में वह चम्पा के हास काल के शिलालेखों से मिलता जुलता है।

भववर्मा ने देवी चतुर्भुजा की स्थापना की । वह अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध बतलाया गया है।

#### जयवर्मा द्वितीय।

भववर्मा द्वितीय के बाद जयवर्मा द्वितीय सिंहासन पर बेठा। इस राजा के संवत्सर-युक्त शिला लेख उपलब्ध हैं। इनमें से एक वात-प्रे विश्रर में मिला है, जिस पर शक संवत् ४८६ (सन् ६६४ ई०) उहिलाखित है—

''रसवसुविषयाणां सविपातेन लब्धे शक्यतिसमयाब्दे।''

इस शिलालेख में जयवर्मा के शौर्य धौर उसकी सम्पदा की स्थिरता का उल्लेख है, वह दूरदर्शी धौर प्रजा-पालन में साज्ञात इन्द्र था—

"जितमूर्जितशौर्थेण राज्ञा श्रीजयवर्म्मणा। चञ्चलापि सतीयत्र स्थिरा लक्ष्मी ।।। भूयिष्ठदृष्टिय्यों जगद्रक्षणदाक्षिणः ।।। साक्षात् सहस्राक्ष इति ।।''

बौद्ध मत का प्रचार—यह कम्बोडिया का प्रथम शिलालेख है जिसमें बौद्ध धर्म का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त आरम्भ में किसी हिन्दू देवता की स्तुति नहीं है। यह सब इस बात का प्रवल प्रमाण है कि सातवीं शताब्दी में बौद्ध मत का अच्छा प्रचार हो चला था।

कुलक्रमागत अधिकार—जयवर्मा के राज्य-काल म उसके राज्य में दो श्रेष्ठ भिन्नु थे। ये सहोदर भाई थे। वे सच्चिरित्रता, कृतिविद्यता, शम. सहनशीलता, द्या, संयम और वृद्धि से युक्त थे—"शीलश्रुनशमक्षान्तिद्यासंयमधीनिधी"। उनके नाम रत्नमानु और रत्निस्हि थे। उनकी भानजी का एक लड़का था. जिसका नाम शुभकीर्ति था और जो शुभ गुणीं से युक्त था। कुल-परम्परा और राजा की आज्ञा के अनुसार इसी को उनका पुग्य और सर्वस्व सींप दिया गया था; राजा की आज्ञा थी कि कोई उसका अपहरण न करे,—"स्वकुलकम-सन्तत्या भूपते; शासनेन च तस्मिन् संन्यस्यते सर्व्व गुरुभिः पुग्य ॥"

यहाँ हम देखते हैं कि कम्बोडिया की प्रजा में कुलकमागत उत्तराधिकार के भारतीय विधान का अनुसरण किया जाता था। नाना या मामा की सम्पत्ति के अधिकारी नाती या भानजे हों, यह प्रथा यहाँ—विशेष करके दक्षिण भारतके द्राविड़ो में— अभी तक प्रचलित है। इस अधिकार को राजा ने स्वयं अपने 'शासन'से प्रामाणिक ठहराया। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि जयवर्मा हिन्दू राजा था वह बौद्धों को कोई कष्ट नहीं पहुँचाता था और अवसर मिलने पर उनकी कुलक्रमागत सम्पत्ति को आत्मसात् नहीं करना चाहता था; कालिदास के दुष्यन्त की भाँति वह प्रजा के दुःख से दुःखी होना जानता था।

दूसरा शिलालेख आढ्यपुर (आँग चुमनीक) का है जिसमें शक संवत् ४८६ (सन् ६६७) अंकित है। इसमें मंत्रि- कुल के प्रसंग में राजवंश की राज-परम्परा इस प्रकार सुर- क्षित है—"ब्रह्मदत्त और ब्रह्मसिंह दो सहोदर भाई राजा

रुद्रवर्मा के वैद्य थे। उनके धर्मदेव और सिंहदेव दो भानजे थे जो भववर्मा और महेन्द्रवर्मा के राजत्व-काल में मंत्रिपद को सुशोभित कर चुके थे। सिंहदेव को महेन्द्रवर्मा ने राजदूत की हैसियत से चम्पा को भेजा था। धर्मदेव का सिंहवीर नामी एक पुत्र था जो ईशानवर्मा का मंत्री और किव था। अन्त में सिंहवीर के जड़के सिंहदत्त का उल्लेख है जो द्वितीय जयधर्मा का राज वैद्य और आख्यपुर का गवर्नर था। इसी सिंहदत्त ने यहाँ शिवलिङ्ग की स्थापना की थी। यह एक समुज्ज्वल दृष्टान्त हैं, जहाँ एक परिवार चार पीढियों तक राज वंश के साचिव्य को प्रहृण किये रहा। भारत में भी ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं।"

राजवैद्य सिंहदत्त शिव का उपासक था। वह न्यायशील शासक और निपुण वैद्य था। शक संवत् ४८६ में उसने श्री विजयेश्वर की प्रतिमा का प्रतिष्ठान किया और उस अवसर पर उसने बहुत सा दान दिया।

हिर-हर—इसी वर्ष के वात-प्रे विद्यर के एक और शिलालेख में हरि-हर की संयुक्त प्रतिमा का उल्लेख है। जिसे किसी 'कविलितयमी' ने स्थापित किया था। इस प्रकार कम्बो-डिया में ब्राह्मण धर्म उन्नत होने लगा। स्थानीय खमेर लोग हिन्दू धर्म को प्रहण करने लगे। केवल राजा ही नहीं, किन्तु उसके मंत्री, उसके वैद्य और साधारण जन मूर्तियों की स्थापना करने और मिन्द्रों को दान देने लगे। कम्बोडिया के लोग भारतीय संस्कृति को मली भाँति अपनाने लगे।

जयवमी का चरित्र—श्राट्यपुर के एक श्रीर शिलालेख में जयवर्मा की श्रन्यातिशायिनी प्रभुता, उसके वंश की विमलता, उसकी वदान्यता और शिव के प्रति उसकी भक्ति की प्रगाइता प्रदर्शित की गई हैं —

'''राजा श्री जयवम्मैंति योऽत्यशेतान्यमूमुजः। सोमवंशामलब्योमसोमस्सर्व्वतलान्वितः।। तेनास्मिन् गिरिशेऽदायि कोशो हुतवहद्यतिः। दत्तकोशसहस्रेग सर्व्वदिक्ख्यातकीर्तिना ॥''

फिर उसके राजकर्मचारी श्राख्यपुर के श्रधीशके सम्बन्ध में लिखा है कि उसने नगरनिवासियों के साथ शिवोत्सव मनाया।

दोव सम्प्रदाय की उन्नति—शिवलिङ्ग की स्थापना के विषय में हम कई बार पीछे पढ़ चुके हैं, उसके संस्कार का भी एक ब्राध बार जिक ब्रा चुका है, शिलालेखों के मंगला-चरणों में शिव ही का प्राधान्य है, रुद्राणी के मन्दिर और रुद्राश्रम का भी पीछे, उल्लेख हो चुका है। ब्राड्यपुर के सन् ईं अ के शिलालेख में शिव को "अनन्यसामान्यमहिमा,' कहा गया है। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि शेव-सम्प्रदाय ने कम्बोडिया में खूब उन्नति की और सातवीं शतान्दी में वह पराकाष्ठा को पहुँच गया। इस उत्कर्ष का एक प्रबल कारण यह है कि वह आरम्भ ही से राज-धर्म रहा। किन्तु राजधर्म होने से उसने असहिष्णुता का रूप नहीं धारण कर लिया। अन्य सम्प्रदाय और अन्य धर्म भी अपनी उन्नति करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र रहे।

## कम्बोडिया के चीनी विवरण

- KOLONIE STORE

राज्य-विधान-ईशानवर्मा के शासन के सम्बन्ध में चीनी लेखकों के कतिपय ब्रारम्भिक निर्देश ऐसे हैं जिनसे कम्बोडिया की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध की जीवनावस्थाओं पर उल्लेखनीय प्रकाश पडता है। राजधानी में २०,००० घर थे। मध्य में एक विशाल भवन था जहाँ राजा का दरबार लगता था। तीन नगर थे जिनमें कई सहस्र घर थे। हर एक शहर का एक शासक होता था जिसकी उपाधि चम्पाक शासकों की जैसी थी । पांच प्रकार के उच्च राजकर्मचारी थे: जब वे राजा के सामने आते थे तो तीन वार सिंहासन की सीढ़ियों के सामने भूमि का स्पर्श करते थे। राजा उन्हें सीढियों पर चढने की ब्राज्ञा देता था और तब वे कन्धों के ऊपर हाथ बाँधे घुटनों पर भुकते थे। फिर राज-काज की चर्चा के लिए वे राजा के चारों ओर घेरा बाँधे अपना श्रपना ग्रासन प्रहण करते थे। जब राज-सभा का विसर्जन होता था, वे फिर अपने घुटनों पर फुकते थे और तब सभा-भवन से विदा होते थे। सिंहासन भवन के द्वार पर एक सहस्र रत्नक कवच पहने श्रौर भाले लिये तैनात रहते थे।

जन साधारण का जीवन—पुरुषों का कद छोटा श्रौर रंग साँवजा होता था; किन्तु रूपवती स्त्रियों का श्रभाव न था। लोग अपने वालों को एक प्रन्थि में बाँधते थे और कानों में बालियाँ पहनते थे। वे हृष्ट पुष्ट और स्वभाव से कर्मग्य होते थे। उनके घर और साज-सामान बहुत कुछ श्याम के जैसे थे। उनमें दाहिना हाथ पिवत्र और बायाँ अपिवत्र माना जाता था। वे हर रोज़ सुबह को स्नान करते थे और दांतों को साफ़ करने के लिए पेड़ों की डालियों से काम लेते थे। अपने धर्म-प्रन्थों को पढ़ने और प्रार्थनाओं का उच्चा-रण करने के बाद वे फिर स्नान करते थे। इसके पश्चात वे भोजन करते थे। भोजन के बाद वे अपने दांतों को फिर साफ करते थे और एक बार फिर प्रार्थना करते थे। भोजन में वे बहुत सा मक्खन, मलाई, पीसी हुई खांड, चावल और बाजरे—जिसकी वे रोटी बनाते थे—का प्रयोग करते थे।

विवाह की रममें — जब वे विवाह करते थे तो उपहार में दुलहिन के लिए केवल एक पोशाक भेजते थे। नियत
तिथि पर मध्यस्थ दुलहिन के आगे आगे चलता था। वरत्रथु के कुटुम्बी एक सप्ताह तक घर से बाहर नहीं निकलते
थे। दिन रात दीपक जलते रहते थे। विवाहोत्सव समाप्त हो
जाने पर दुलहा ससुराल से अपना हिस्सा लेता था और '
अपने पृथक् घर में रहने के लिए वहाँ से विदा होता था।
अपने रिश्नेदारों की मृत्यु पर वह फिर रही सही जायदाद
का मालिक बनता था। अन्यथा सम्पत्ति पिंचलक कोश में
चली जाती थी।

अन्त्येष्टि-विधान अत्येष्टि विधान इस प्रकार था प्रक सप्ताह तक विना ग्राहार ग्रीर क्षीर के विलाप होता था। रिश्तेदार बौद्ध ग्रीर ब्राह्मण पुरोहितों के साथ इकट्ठे होते थे ग्रीर गाना बजाना करते हुए जलूत निकालते थे। लाश सुगन्धित लकड़ी की चिता पर जलाई जाती थी ग्रीर उसका भस्मावशेष वाँदी या सोने के एक पात्र में रक्खा जाता था। यह पात्र एक बड़ी नदी के मध्य में फेंक दिया जाता था। निर्धन लोग रंग-विरंगे मिट्टी के पक्के वर्तनों को इस काम में लाते थे। कभी कभी लाश किसी पर्वत के उत्संग में रख दी जाती थी, जहाँ उसे जंगली जानवर चट कर जाते थे।

धर्म आदि का वर्णन — दिल्ला में बड़े बड़े दल-दल और पुञ्ज थे। चावल, 'राइ' (एक प्रकार का ग्रन्न) ग्रौर बाजरे की पदायश होती थी। पष्टी के दिन घातक वायु चलता थी। उसके ग्रनिष्ठकारी प्रभाव के निवारण के लिए नगर के पश्चिमी फाटक पर सुग्रर, सफ़ेद भेड़ ग्रादि की बिल दी जाती थी। ग्रन्थथा ग्रन्न का पकना ग्रसम्भव और पशुओं का मरना ग्रवश्चंभावी था। राजधानी के निकट ग्राते समय लिंग-किया-पो-फो नामी पर्वत मिलता था। उसकी चोटी पर एक मन्दिर था जिसकी रक्षा नित्य ५,००० सैनिक करते थे। नगर के पूर्व में फो-टो-लि नामी रूह का एक ग्रौर मन्दिर था जिसे मनुष्यों की बिल दी जाती थी। प्रति वर्ष मनुष्य की बिल देने के लिए राजा स्वयं रात्रि के समय वहाँ जाता था। इसकी रक्षा एक सहस्र सैनिकों से होती थी। ऐसे भी लोग विद्यमान थे जो रूहों की ब्राराधना करते थे। बहुत से ऐसे थे जो बौद्ध धर्म का ब्रमुसरण करते थे ब्रौर कई हिन्दू धर्म को मानते थे। जिन घरों में पथिक ठहरते थे वहाँ बौद्धों ब्रौर हिन्दुओं की मुर्तियां थीं।

कम्बोडिया में सभी घरों के मुख पूर्व की ओर होते थे। बैठते समय भी लोग उसी और मुख करते थे। अतिथियों को सुपारी, कपूर और अन्य सुगन्धित पदार्थ देने की प्रथा प्रचलित थी। खुलमखुद्धा शराब पीने का रिवाज न था। किन्तु घर में बड़ों के उपस्थित न रहने पर पित-पत्नी मद्य-पान करते थे। युद्ध के लिए वहाँ पाँच सहस्र शिक्षित हाथी विद्यमान थे। उनमें जो उत्तम थे उन्हें मांस खाने को दिया जाता था।

#### जावा का ऋाधिपत्य।

जलमय चेन-ला—सन् ७०६—७०६ में चीनी लेखकों के अनुसार चेन-ला (कम्बोडिया) पर भारी विपत्ति आई और वह दो राज्यों में विभक्त होगया । दो ही क्यों, उसके अनेक विभाग हुए होंगे। मालुम होता है चीन वाले पश्चिमी प्रान्तों के विभय में चुप कर गये और उन्होंने केवल उन प्रदेशों के विस्तार का उल्लेख किया है जिन्हें वे जलमय चेन-ला—और स्थलमय चेन-ला— कहते हैं। जलमय चेन-ला—वास्तविक चेन-ला— द्त्तिणी भाग का नाम था जिसकी निचली सीमा समुद्र को स्पर्श करती थी, जिसके बीच बीच में भील, बावड़ियाँ और दलदल बिखरे पड़े थे, जिसका फैलाव ५०० ली (लगभग ५० लीग) था और जिसकी राजधानी फो-लो-ती-प नाम की एक नगरी थी।

स्थलमय चेन-ला—स्थलमय चेन-ला उत्तरी भाग का नाम था। इस प्रान्त की भूमि ऊँची थी, श्रतएव उसमें बाढ़ें कम श्राती थीं। भूमि की श्रवस्थिति में बहुविधता श्रौर विचित्रता थी श्रौर वह पर्वतों और ऊँची श्रधित्यकाश्रों से श्राकीर्ण थी। उसका विस्तार ७०० ली (७० लीग) था। ठीक ठीक नहीं कहा जा सर्कता कि उसकी राजधानी कहाँ थी; सम्भव है मेकॉंग के बाएँ तट पर शम्भुपुर (ब्राधुनिक साम्बोर) में रही हो ।

चीनियों के कथनानुसार इन दो राज्यों ने ७१३ और ७८० के दिमयान दो विरत्न प्रतिनिधि-वर्ग भेजे और ७२२ में उत्तरी चेन-ला से पर्वतों को लाँघती हुई यहाँ से एक सेना टोंकिन को गई।

आठवीं शताब्दी के शिलालेख—आठवीं शताब्दी के शिलालेख, जो अब तक वस्तुतः ज्ञात हुए हैं, कम से निम्न लिखित संवत्सरों में विभक्त हैं—सन् ७१६; ७२४, ७२६, ७८१, ७६१ और ५००। इनमें से एक बौद्ध शिलालेख को छोड़ कर अन्य सभी ब्राह्मणों की कृतियों से सम्बन्ध रखते हैं। तत्कालीन स्मारक राजकीय नहीं हैं; राजकर्मचारियों और सामान्य राजन्यवर्ग ने उनकी स्थापना की थी।

प्रवासी अगस्य — किन्तु अन्य उत्तरकातीन शिला-लेख आठवीं शताब्दी के अनेक राजकुमारों और राजकुमारियों का उल्लेख करते हैं। इनसे मालुम होता है कि इस काल में ब्राह्मण भारतवर्ष से कम्बोडिया को जाते रहे; उदाहरण के लिए वेद और वेदाङ्ग के ज्ञाता प्रवासी अगस्त्य को लीजिए।

पुष्कराक्ष का राजवंश—हम यह भी मालूम करते हैं कि ब्रानिन्दितपुर-निवासी प्राचीन राजवंश के किसी एक पुष्कराक्ष ने शम्भुपुर-का राज्य प्राप्त किया था—

''आसीदनिन्दितपुरेश्वरवंशजातः श्रीपुष्कराक्ष इति शम्भुपुराप्तराज्यः।''

पुष्कराक्ष के अनेक वंशधरों ने राज्य किया- शम्भुपुर में या प्राचीन राजधानी व्याधपुर में, निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता—और सब ही ने वर्गा की उपाधि धारण की।

किन्तु पर्याप्त ज्ञान और सम्मिलित राज्य के आधिपत्य के अभाव से कम्बोडिया की राजपरम्परा की सूची में इन सुद्र राजाओं का समावेश करना निर्धिक है। स्थानीय शिलालेखों और चीनी लेखकों से आठवीं शताब्दी के इतिहास को कोई सहायता नहीं मिलती, उस पर जो कुक भी प्रकाश पड़ता है वह एक दृरवर्ती और पृथक उद्गम से आता है।

अन्य देशों में भारतीय उपनिवेशक श्रश्नान्त भारतीय उपनिवेशकों के सभी दलों ने, जो श्रौगस्टस श्रौर सिकन्दर महान के समय सुदूरवर्ती पूर्व की सम्पत्ति की कठिन गवेषणा के लिए उद्योग-त्रेत्र में कूद पड़े थे, केवल कम्बोडिया और चम्पा में ही राज्यों की स्थापना नहीं की। बीरमानी, मलाका, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा श्रौर उससे भी परे, श्रनेक देशों में उन्होंने राज-सत्ताएं कायम कीं। सुमात्रा की पूर्वी सीमा पर पालम्बांग देश एक शक्तिशाली मलाया- हिन्दू राज्य का घर था । किन्तु विशेषकर भली भाँति सींवे हुए थ्यौर उपजाऊ मैदानों से युक्त, जावा के, ज्यालामुखी पर्वतों से ब्याकीर्ण, द्वीप में हिन्दू सभ्यता चिरकाल तक अपनी उत्कृष्ट दीप्ति से ब्रपूर्व चमक दमक दिखाती रही।

अरबी यात्री—दसवीं शताब्दी के त्रारम्म में उस इस्लामी प्रवाद के त्रप्रणी, जिसने बाद को लगभग सारे ही साउँड-द्वीपों को त्राष्त्रावित किया, त्रप्रवी यात्री त्रावृज्यद और मसुदी ने यहाँ बहुमुख्य इतिहास-सामग्री इकट्टी की।

यात्री मसूदी का वर्णन—सन् ११५-११६ के यात्री मसूदी के कहने के अनुसार वायु के वेग के अनुपात से जावा से खमेर-भूमि तक पहुँचने में दस से बीस दिन लग जाते थे। जावा किसी अनिश्चित समय में स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका था। मसूद ने—जो आबुज़यद से सहमत है—निम्न-लिखित विचित्र इतिहास दिया है,—''प्राचीन समय में खमेर-राज्य एक स्वभाव से ही उत्साही युवा राजकुमार के हाथ में पड़ा। यह राजकुमार एक दिन अपने महल में बैठा हुआ था। इस महल से एक मीठे पानी की नदी दिखाई देती थी। महल और समुद्र के बीच एक दिन का अन्तर था। उस समय राजा के हृद्य में एक विलच्च उत्कर्णा उत्पन्न हुई; उसने अपने वज़ीर से कहा—'में अपने समुख जावा के राजा के सिर को फलक पर प्रदर्शित हुआ देखना चाहता हूँ।' जावा का सम्राट् बड़ा शिक्तशाली था। वज़ीर यह सोच कर कि ईर्ज्या से यह 'क्वोटे मुँह बड़ी बात' निकल रही है, चुप हो रहा। किन्तु युवा राज-

कुमार अपनी अदृरदर्शितापूर्ण अभिलाषा को अन्य लोगों के सम्मुख दोहराता फिरा, यहाँ तक कि बात महाराज के कानों तक पहुँच गई । उसके दगड की उपेत्ता की गई । त्र्राखिर महा-राज ने, जो उस समय प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुका था भ्रौर उत्कट उत्साह भ्रौर श्रनुभव से युक्त था भ्रपने वज़ीर को थ्राज्ञा दी कि एक हजार जङ्गी जहाज तैयार करे । उसने कहा जब मैंने साम्राज्य के द्वीपों की यात्रा की थी तभी से तैयारियाँ हो रक्खी हैं। वह सीधे खमेर-सूमि को रवाना हुआ किन्तु जब तक जहाजी बेड़ा मेकाँग में न पहुँचा ग्रौर महाराज के योधा ज़मीन पर न उतरे वहाँ के राजा को इस भय का पता तक न चला । राजा श्रौर उसका महल जावा की सेना के हाथ में ग्रा गया। महाराज ने इस युवक राजा को उसकी बातों की जुद्रता के लिए धिकारते हुए कहा—'मैं तुम्हारे राज्य को -जिस पर इस धृष्टता का उत्तरदायित्व नहीं है – क्रोड़े देता हूँ, किन्तु तुम्हें तुम्हारी करनी का फल देने के लिए मैं विवश हूँ, जिस गढ़े में तुम मुफ्ते ढकेलना चाहते थे उसी में तुम्हें फेंकने के लिए लाचार हूँ ।' यह कह कर उसने उसका सिर कटवा डाला, ग्रौर फिर खमेर वज़ीर की प्रशंसा की ग्रौर उसे मृत राजा के स्थान पर योग्यतम पुरुष का प्रतिष्ठापन करने का काम सौंपा। अन्त में वह विना किसी खुट मार के अपने राज्य को वापिस चला गया । श्रविनीत राजा के सिर को छोड़ कर वह अपने साथ और कुछ नहीं ले गया, जिसे उसने अपने महल में फलक पर एक ऐसे स्थान पर लटका दिया जहाँ सब की दृष्टि उस पर पड़ सके। इस प्रकार उसकी प्रजा में कोई इस बात को नहीं भूला कि उसने धृष्टता का कैसा दग्ड दिया था।
फिर श्राक्षा हुई कि सिर को धोकर उस पर लेपन किया जाय
श्रीर उसे एक पात्र में रखकर खमेरों के नये राजा के पास
भेज दिया जाय। साथ ही एक पत्र भी भेजा गया जिसमें
इस कृत्ति की शिक्षा का महत्त्व समक्ताया गया। जब इस
घटना का समाचार भारतवर्ष और चीन के राजाओं तक पहुँचा
तो जावा का महाराज बहुत प्रख्यात हो गया। तब से खमेरभूमि के राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर जावा की श्रोर सिर
करके ज़मीन पर चित्त पड़कर श्रादर-भाव से महाराज की
उपासना करते थे।"

राजधानी के विषय में दिया हुआ विवरण विचारणीय है। वह नदी के तट पर स्थित थी और समुद्र से एक दिन के अन्तर पर थी, पहली बात सम्यक्तया व्याधपुरे का निर्देश करती है और दूसरी भी सर्वथा इसी की संवादिनी है।

जावा आदि से आक्रमण—इतना कल्पना-रिजति श्रीर नाटकीय होने पर भी इतिहास को यह विवरण प्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि सारी नवीं शताब्दी में हमें कम्बोडिया पर जावा के—भौतिक श्रथवा केवल नैतिक किन्तु प्रवल और दीर्घ—पूर्वकालीन श्राधिपत्य के श्रनेक चिन्ह श्रथवा परिणाम हिंगोचर होते हैं, यह श्राक्रमण, जिसका समय सन् ७०४ के लगभग माना जा सकता है, महाद्वीप पर मलाया और साउँड द्वीपों की श्रनिश्चित श्राक्रमण-परम्परा का श्रारम्भमात्र था। ७६४, ७६७ में जब कि टोंकिन में भी उपश्रव किया गया था;

७७४ में जब कि अत्यन्त काले और श्लीणकाय, भयावह श्रौर मनुष्य का श्राहार करनेवाले श्रादमी जहाज़ों से निकले थे श्रौर उन्होंने चम्पा के तटस्थ प्रदेशों को खुटा पाटा था; और ७=७ में भी ऐसे उपद्रव हुए थे।

घार्मिक सहिष्णुता और बहुविधता—
तत्कालीन शिलालेख बड़ी धार्मिक सहिष्णुता के साथ शिव
और बुद्ध दोनों ही की आराधना करते हैं। मन्दिर या तो
ब्राह्मणों के हैं या बौद्धों के। यहाँ भी दोनों ही धर्म विद्यमान थे
और कम्बोडिया की भाँति यहाँ भी महायान बौद्ध मत का
प्रचार था। यह उन अन्ध-धारणाओं से आरिखत होचला था
जिनकी लङ्का की धर्मिनष्ठा में उपेन्ना की गई है; वैष्णव और
शैव सिद्धान्तों का भी उसमें समावेश हो चुका था। बौद्ध देवी
तारा के प्रतिष्ठापन के लिए मन्दिरों का निर्माण हुआ, जहाँ उसे
अवलोकितेश्वर के साहचर्य में रक्खा गया।

जावा के ये मन्दिर, जो—कम से कम आरम्भ में—हिन्दू धर्म से सम्बन्ध रखते थे, अन्ततः उस धार्मिक बहुविधता को प्रदर्शित करते हैं जिससे सिद्धान्तों में भ्रान्ति आजाती है। यही बात हमें कम्बोडिया में भी दृष्टिगोचर होती है।

कम्बोडिया और चम्पा की भाँति यहाँ भी ये मन्दिर एक प्रकार के समाधि-भवन जैसे बन जाते हैं, जहाँ राजाओं, राजकुमारों और राजन्य-वर्ग के भस्मावशेष रक्खे जाते थे। इसके ग्रातिरिक्त सर्वत्र ग्राभिशापों के निर्देश से देवस्वापहरण और इन भवनों और धार्मिक प्रतिप्रहों के धर्षण की ग्राशङ्का प्रकट की गई है। धार्भिक वास्तुकला—भारतीयता के रङ्ग में रंगे हुए आदिम निवासियों से युक्त इन तीनों राज्यों में धार्मिक वास्तु-कला का शनेः शनैः आत्मीयता के एक निराले ढँग से आरम्भ और विकास होता है. जिसमें दूरवर्ती भारतीय आदर्श की केवल कायामात्र प्रदर्शित होती है जावा के भव्य स्मारकों का निर्माण-कार्य आटवीं शताब्दी में आरम्भ होता है और तभी से वह अन्य दो साम्राज्यों की वास्तुकला को प्रभावान्वित करता है।

क्शाकार चतुर्भुखी पुग्यस्थल-परम्परा, जो गुम्बदों को ध्रांतंक्रत करती है, जो परिधियों धौर ध्रनेकों देवालयों, ध्रहालिकाध्रों धौर स्तूपों को घेरे हुई है, पहले पहल जावा के ही जलवायु में पनपती हुई प्रतीत होती है।

यदि भारतीय 'श्रौलिम्पस' पौराणिक पर्वत मेर और कैलास के प्रतिरूप, ऊँचे पिवत्र पिरामिड — जिनके शिखर पर देवता वास करते हैं, साधनों के श्रनुसार कहीं सर्वत्र खड़े किये गये थे तो जावा के पर्वत बोरोबुदूर में जो नौ श्रावासों में विभक्त श्रौर विन्यस्त है, श्रौर जिसके श्राधार पर हो यह प्रणाली महान विकास को प्राप्त हुई। जावा की निर्माण-पद्धति कम्बोडिया की निर्माण-परिपाटी की स्चक है; उदाहरण के लिए गुम्बदाकार कुँचे दन्तकों पर स्थित हैं। किन्तु कम्बोडिया में जिन बृहदाकार शिलाश्रों का उपयोग किया गया है उनकी श्रोपेना जावा के श्राग्नेयगिरि-पाषाणों का श्राकार बहुत होटा है।

मन्दिरों के रत्तक, दारुण, भयावह जन्तुओं की विशाल प्रतिमाएँ—हमारे लिए बच्चों का खेल जैसी—जावा में ही पहले पहल स्थापित होती हैं । यहीं लाक्तिशिक एवं अलङ्कार-भूत नाग भी, जो अभी अति भीत चिकत जैसा प्रतीत होता है, प्रथम वार अर्सित्व में आता है, कम्बोडिया में उसे प्रायः अनन्त रूप से प्रचुरीभूत और विकसित किया जाता है।

विशेषतया जावा में एक सम्पन्न धौर सुचार कला की पत्चीकारी की विस्तीर्ण सजावट बुद्ध के अनेक जन्मों के दृश्यों को प्रदर्शित करती है, यही इस प्रकार की उन कृतियों का आद्शे बनती है जिनका निर्माण आगे खमेर-साम्राज्य में होगा।

#### कम्बुज-कला

कम्बुज कला का श्रीगणेश—जावा के मन्दिरों के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त विवेचना की गई है वह कम्बोडिया की महती कला के अधिक विस्तृत अनुशीलन का उपक्रममात्र है। यहाँ उसका श्रीगणेश नवीं शताब्दी से होता है। उसके तक्तण-कौशल में आप अवरता पायेंगे किन्तु सामान्य रचना-विन्यास में वह बहुत बढ़ी चढ़ी, अधिक न्युत्पन्न और सम्यक् अवगाहन की हुई होगी; समष्टि रूप से अवितम भव्यता और प्रश्च की हाष्ट्र से प्रशंसनीय निसर्गभास से युक्त स्मारकों में उसका विकास होगा। जावा में आप कोई नमूना ऐसा न पावेंगे जो इनकी समता कर सके।

नगर-धाम का निर्माता—एक स्थानीय अनुश्रुति बतलाती है कि अँगकोर थाम (नगर-धाम) के निर्माता जावा से आये थे। सम्भवतः इसमें सच्चाई का कुछ आधार है। शिल्पी—नगर-धाम के नहीं जो दो या तीन पीढ़ी पीछे का है, किन्तु आरम्भिक विशाल स्मारकों का निर्माण करने वाले शिल्पी उक्त द्वीप से आये होंगे। कम से कम इतना हम जानते हैं कि तत्कालीन महान् प्रभविष्णु निर्माता जावा से आया था; यह वह राजकीय कामचारी था जिसने कम्बोडिया को भीमकाय निर्माणों के पथ पर संलग्न किया था; जिसने शायद

अपनी इस दीक्षा से, खमेरों की बारह या चौदह पीढ़ियों में पारेश्रमशीलता का मंत्र फूंका था।

वह जावा में अपने बाल्य-काल अथवा यौवन की उषा में रहा होगा; क्योंकि कम्बोडिया को आने और सिंहासनाधिरूढ़ होने के समय से वह ६७ वर्ष और जीवित रहा है। इतने दीर्घकाल की शिक्तमत्ता ने उसे उस महती वास्तुकला के सभी आवश्यक नियमों को काम में लाने का अवसर दिया जिसने आगे तीन या चार शताब्दियों तक अपना अस्तित्व बनाये रक्ला।

मृत राजाओं को देवत्व-प्रदान—जिस तस्व के आधार पर उन विशाल धार्मिक भवनों का निर्माण हुआ था जो कभी कभी बौद्ध या वैष्णव होते थे किन्तु जो अधिकतर शैव सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते थे उसी की प्रेरणा से अतीत युग की अवप-परिमाण अद्वालिकाएँ बन चुकी थीं। प्रत्येक राजा, जिसका शासनकाल पर्याप्त लम्बा होता था, एक मन्दिर बनवाता था जिसे वह अपने इष्ट देव या देवों की भेंट करता था। पुग्य-स्थलों के धारण और पुजारियों के निर्वाह के लिए वह उसे उचित प्रतिग्रह से सम्पन्न कर देता था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु और अन्त्येष्टि के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्कार के बाद उसके भस्मावशेष वहाँ एकत्रित किये जायेंगे और लोग उनकी उपासना करेंगे; उसकी मृति को वहाँ देवत्व प्रदान किया जावेगा; वह अपने अभीष्ट देव के सायुज्य को प्राप्त करेगा।

ऐसे व्यक्तिगत पुग्य-कर्म में जो उसे उसके देवत्व श्रौर श्रमन्त भावी कल्याग की प्रतीति दिलाता था, उसे प्रजा के प्रयास की सातिशयता श्रौर जातीय सम्पत्ति के क्षय की परवा ही क्या हो सकती थी!

केवल महाराजाधिराज ही नहीं किन्तु राजा, राजन्यवर्ग, कु क्वचुएँ, यहाँ तक कि साधारण लोगों के जातीय वर्ग भी अपने अपने साधनों के अनुसार इस प्रकार के पुग्य-कर्मी का सम्पादन करने लगे।

यदि इन मन्दिरों को लोग स्वीय पुग्य की प्राप्ति के लिए बनाते थे तो ऐसी दशा में स्वभावतः उनकी श्रवधि का अस्थायित्व श्रनिवार्य था। उसकी देख रेख श्रौर सम्हाल की कोई उचित व्यववस्था न होती थी; कभी कभी उन्हें बिख्कुल छोड़ दिया जाता था। उपमा और आईता की प्रचुरता में विनाशकारी जल-वायु के मन्द-प्रसपी उपप्लव श्रौर प्रवल उद्गिजाल से श्रमिश्रत होकर वे जीर्ग शीर्ग हो जाते थे। निरन्तर उनके पुनरुद्धार की श्रावश्कता बनी रहती थी।

इस प्रकार वास्तु-कला की महत्तापूर्ण चार शताब्दियों में मनोब स्मारकों के पुष्पोपम प्रतार से अपने श्रापको श्राच्छक किये रहा। सब मिलाकर कोई पचास विशाल भवन श्रौर एक] सहस्र होटे होटे मन्दिर होंगे जो आज सब के सब उजाड़ पड़े हैं।

आकस्मिक आविर्माव और पतन—उक्ति-प्रतिच्छायाओं के चित्रणों—जो धारम्भ ही से गहरे खुदे हुए हैं—ग्रौर श्रवसान के विरत्न किन्तु लिलत प्रपञ्च की अधिक सादी रेखाग्रों में यदि कुछ प्रत्यक्ष भिन्नताएँ हैं तो इससे इस विश्वत कला के प्रादुर्भाव, विकास और हास की पृथक् कालाविध की समस्या उपस्थित नहीं होती। उसका ग्राविर्भाव ग्राकस्मिक था, उसका पतन भी ग्राकस्मिक हुआ। उसमें परिवर्तन इतना कम है कि ग्रारम्भ से ग्रन्त तक उसके प्रपञ्च ग्रौर उसकी पद्धति का एक साथ ही श्रनुशीलन किया जा सकता है।

निर्माण सामग्री—िकसी देश के निर्माण उसकी निर्माण-सामग्री के स्वरूप पर निर्भर होते हैं। यहाँ यह सामग्री लकड़ी, ईट, 'लाइमोनाइट' और वालुका-पत्थर के रूप में उपलब्ध थी।

लकड़ी—कम्बोडिया में सब प्रकार की लकड़ी प्रचुरता से पाई जाती हैं श्रौर देशी लोग सदा से ही उसका सदु-पयोग जानते रहे हैं। किन्तु उष्मा, श्राईता और सहस्रों विना-शक कीटों ने शताब्दियों के प्रवाह में लकड़ी के उन विशाल मन्दिरों को पूर्णतया अन्तर्हित कर दिया है जो निःसन्देह पहली और श्राठवीं शताब्दी के भातर बने होंगे।

नवीं शताब्दी में, जिसमें अब हम पहुँचने लगे हैं, लकड़ी का उपयोग परिमित होने लगता है। साधारण लोगों के घरों की क्तें तृणादि से और प्रतिष्ठित जनों के घरों की खपरैलों से काई जाती थीं; इन खपरैलों के अवशेष अभी तक पाये जाते हैं। जहाँ कहीं, निर्माण की वास्तविक त्रुटि से, किन्हीं स्मारकों में लकड़ी की अथवा—उससे भी अधिक स्थायी पदार्थ— लोहे की कड़ियाँ काम में लाई गई, उनकी विगलनशीलता ने इन भवनों को विश्वंस की ओर शीव्रतया अप्रसर किया।

ईट—भली भाँति पकाई हुई, सुन्दर, मज़बूत ईटों का उपयोग निःसन्देह पाँचवीं शताब्दी से आरम्भ होता है। लाइ-मोनाइट के साथ वे अत्यन्त प्राचीन उत्सेधों के बनाने में जो इस समय ज्ञात है—इस्तेमाल की गई थीं। जिस महान युग में हम पग रख रहे हैं उसमें भी ईटो से काम लिया जाना रहा किन्तु अवर श्रेणी के निर्माणों के लिए। चिकनी मिट्टी के पतले आस्तरणों से वे दढ़ की जाती थीं, जिनके अब प्रायः कोई चिन्ह नहीं मिलते; उनकी मिलावट नष्ट हो चुकी है।

लाइमोनाइट — 'लाइमोनाइट' एक प्रकार की घनीभूत लोहमय, चिकनी मिट्टी हैं जिसे देशी लोग ''भुने धान" कहते हैं और जो वहाँ बहुतायत से पाई जाती हैं; किन्तु स्थूलता के कारण उसे — कभी अकेले, कभी वालुकापत्थर के साथ — बैठक के बृहदाकार कमरों की दीवारों, ऊंचे मिन्दरों की सोपान-परम्पराओं, खाइयों और पुनीत कासारों के मुखों और विशाल भवनों कीं नींवों को छोड़ कर अन्यत्र शायद ही काम में लाया गया हो। 'वर्माओं' के राजत्व-काल में, आरम्भ से ही, लाइमोनाइट को प्रचुरता से ईटों के साथ उपयोग में लाया जाता रहा।

वालुका-पत्थर—वालुका-पत्थर-साधारणतया धृसर ( हल्का भ्रथवा गहरा ), कभी गुलाबी, श्रासाधारणतया स्क- वर्ण कम्बोडिया में अति बाहुस्य से पाया जाता है, जिसे वहाँ के निवासी "कर्दम-पाषाण" कहते हैं। यह पत्थर पाँचवीं इटी शताब्दी से उपयोग में आने लगा था, किन्तु केवल चौखटों, शहतीरों और द्वार-स्तम्मों के लिए। नवीं शताब्दी के आरम्भ से उसको प्रचुरता से काम में लाया जाने लगा, चौकोर शिलाओं के रूप में, जो इस प्रकार जोड़ी जाती थीं कि उनमें सीमेंट लेप या राल के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते थे; उनमें कोई धातु-बन्ध भी नहीं होते थे वालुका-पाषाण के उपयोग में विस्मयावह विकास वास्तुकला के इस महान युग की प्रधान विशेषता है। शिल्पियों ने परम्परागत हस्तलाध्व से इस पत्थर को तराशा और उस पर चित्रण किया, जिस प्रकार नि:सन्देह उनके पूर्वज लकड़ी को तराशते और उस पर चित्रण करते थे।

किलेबंदी—भारतीययता के रङ्ग में रंगे हुए खमेर लोगों ने सदा ही ऐसे नगरों की रचना की, जिनके चारों थ्रोर किलेबन्दी होती थी अथवा जो खाइयों श्रीर लकड़ी के मज़बूत तख्तों से दढ़ किये हुए मिट्टी के कृत्रिम टीलों से घिरे होते थ। इसीसे उनके वंशधर ब्राज भी मन्दिरों की इन प्राचीन किले-वंदियों के अधिकांश को श्रीर उनके अवशेषों को "वाँटेई" कहते है जिसका श्रर्थ दुर्ग या किला है।

नवीं शताब्दी के आरम्भ से निवासों के निर्माण से पहले उनके पूर्व में विस्तीर्ण जलाशय बना दिये जाते थे; और उनके अति विस्तृत प्राचीर-वन्धों के भीतर साधारण लोगों की भोपड़ियों के र्यातिरिक्त उद्यानों और प्राङ्गगों, पुस्तकालयों श्रौर विहारों, पुरोहितों श्रौर सन्त साधुश्रों की कुटियों श्रौर मन्दिरों श्रादि को स्थान मिलता था। यहाँ एक विशेष निवास-दुरित-नाशन के लिए एक एकान्त श्राश्रय-स्थान—सम्राट् श्रौर उसके राजपुरोहित की धर्म-चर्या के लिए सुरक्षित होता था।

जलादाय — देश में, जहाँ क्रः महीने वर्षा और क्रः महीने शुष्कता रहती है, जलाशयों की वृद्धि स्वामाविक थी। प्रत्येक शिव-मन्दिर के सामने स्नान करने के लिए एक कुगड़ अवश्य ही होता था। सिंचाई के लिए और शायद मक्कलियों को पालने के लिए भी विस्तीर्ण तालाब खोदे जाते थे।

• भीमकाय मन्दिरों का सहसा विकास—अन्ततः नवीं शताब्दी के आरम्भ से मन्दिर सहसा उस विकास को प्राप्त होते हैं, जिसका सातवीं शताब्दी के त्रेआँग प्रान्त में फ्नौम वेआँग और चिकरेंग प्रान्त में पू रौमचेआँग के पुराने निर्माणी जैसे पूर्ववर्ती निर्वल शालीन नम्नों से कुद्ध भी पूर्वाभास नहीं होता। ये मन्दिर विना किसी संकांति के उन प्रभावशाली स्मारकों का रूप धारण करते हैं जो भव्यता, कल्पना की संगति और यथार्थता, अवयवों के सामञ्जस्य, और अलङ्करण की चारता के लिए विख्यात हैं और जिनके अवशेष आज भी सबकी सराहना के विषय हो रहे है।

मन्दिरों की तीन श्रेणियाँ — ये मन्दिर तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। पहले वे जो सादे ढँग से ज़मीन पर बने हुए हैं और जिनमें परिखाएँ, एककेन्द्रीय कुक्षमार्ग और विहार, प्रवेश-पथ और अट्टालिकाएँ अथवा दिव्य भवन सम्मिलित हैं। कुड़ वे हैं जो पिरामिड के रूप में एक के ऊपर दूसरे कमानुसारी प्राधाणों से युक्त हैं। तीसरी श्रेणी उन सबसे अधिक
पिरपूर्ण निर्माणों की है जिनके महान पिरामिडों पर गेलिरियाँ
बनी हुई हैं और शिखर पर मुकुट रूप से अट्टालिकाएँ अथवा
दिव्य-भवन विराज रहे हैं। ये मिन्दर प्रायः सदा ही पूर्व दिशा
के सम्मुख बने हैं, उनका अप्रभाग पूर्व की ओर है। उनकी
आयताकार परिधियाँ साधारणतया पूर्व-पश्चिम को आयत हैं
जिनको पार करने के लिए पुल—कभी कभी बहुत ही सजे
हुए पुल, बने हैं। केन्द्रस्थ दिव्य-भवन की वेदिका पर एक
देवमूर्ति होती थी। उसके सामने का मिन्दर का हिस्सा पिञ्चाई के हिस्से से कहीं अधिक बड़ा है, जिससे भक्त लोग
अपने इष्ट देव के सामने मगडली बना कर बैठ सकें। उसकी
दाहिनी और बाई और की अपेक्षा अधिक स्थान है—कह नहीं
सकते कि इस विषमता का उद्देश्य क्या था।

अटालिकाएँ—वक्राकार क्रूट से झलंकत, देवमूर्ति के आश्रयस्थल, ईट या पत्थर के—सादे प्रथवा आवास-युक्त — आरम्भिक धनाकार मठों के स्थान में ईट या लाइमोनाइट की अद्दालकाएँ बनने लगी थीं, जो अधिकतर वर्गाकार होती थीं और जिनके चारों और बीच बीच में चार द्वार होते थे। नवीं शताब्दी में उन नये निर्माणों का सूत्रपात होता है जिनका अतीत में कोई पूर्वामास नहीं मिलता। द्वार और दिव्य-भवन क्रूशाकार रूप धारण करने लगते हैं। उनके ऊपर वर्तुलीकृत शङ्क की आकृति के गुम्बद बनने लगते हैं। आरम्भ ही से ये

गुम्बद चार इबवेशिनी मूर्तियों—शिव की बृहदाकार प्रतिमाओं से सजाये जाते हैं। अन्तरिक्ष का आलोडन करनेवाली अट्टा-लिकाएँ उस समय पौराणिक पर्वत मेरु और कैलास का— जहाँ देवता वास करते हैं—स्मरण दिलाती हैं।

कुक काल के बाद इस मौलिक थ्रौर प्रबल सरणी के स्थान को तीन, पाँच, सात की संख्या में ऊर्ध्वक्रमानुसारी कूट-किरीट प्रहण कर लेते हैं, जो शिखर की थ्रोर परिक्षीण होते गये हैं।

पत्थर की गैलिरियाँ—इन महत्ता-युक्त गुम्बदीं के साथ साथ नवीं शताब्दी से मन्दिरों के एक ब्रावश्यक ब्रक्ज-पत्थर की गैलरियों - का भी आविर्भाव होने लगता है । ये गैलरियां बारह तेरह फीट चौड़ी हैं। दन्तकों के पाँचवें संस्तर पर मिलनेवाली उनकी गुम्बद्-सरग्री इससे अधिक विस्तृत नहीं हो सकी है । बाहरी इस विस्तृत भङ्गराकृति तक्षणों से युक्त है जो खपरैलों का स्मरण दिलाते हैं। उसका श्रपरिष्कृत भीतरी हिस्सा चित्रकारी की हुई लकड़ी से ग्राच्छन्न था, जो श्राज प्रायः सम्पूर्णतया अन्तर्हित हो चली हैं । ये पत्थर की इसें जघु स्तम्भों के भरोखों से निर्भर प्रथवा निर्भिन्न दो दीवारों पर या एक ठोस दीवार और वर्गाकार सटे हुए खम्भों की एक पंक्ति पर स्थित थीं । ब्रान्य गैलरियों में क्वोटे खम्मों की एक दूसरी एंकि एक अर्ध-गुम्बद को थामे हुए थी। इस प्रकार के निर्माणों का पूर्ण प्रभाव कभी कभी खम्भों की चार पंक्तियों से-जिन पर केन्द्रस्थ गुम्बद् और दो पार्श्ववर्ती अर्ध-गुम्बद बने हुए थे-निष्पन्न किया गया था।

ये लम्बी और सँकरी गैलिरियाँ दिव्य भवनों को जाती थीं; अथवा, आयताकार विन्यास में, वे उन प्राङ्गणों के चारों ओर विहारों का रूप धारण करती थीं जहाँ धर्म पुस्तकों और देवस्व को रखने के लिए दिव्यागार बने हुए थे।

पिरामिड—गुम्बदमय गैलरियों और श्रष्टालिश्रों का यह संमिश्रग विशाल और सादे मिद्रों को बनाता है और श्रमबस्थित कम से शुगुडाकृति स्मारकों के निर्माण में भी प्रविष्ट होता है।

कभी कभी प्राङ्गगों और दीवारों से घिरे हुए, ये शुग्डाकृति स्मारक (पिरामिड) चतुरस्न आधार पर स्थित हैं और
तीन पाँच या सात बन्ध तक—जो उत्तरोत्तर प्रसार में कम
होते जाते हैं—अन्तरिक्ष में चले गये हैं । सामने गुम्बद-मय
द्वार-प्रकोष्ठों पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं । शिखर पर पिरामिड
एक मचान के रूप में अविच्छन्न होता है । जिस पर एक या
अनेकों अष्टालिकाएँ अथवा दिव्यागार बने हुए हैं।

नीचे से ऊपर को पिरामिड-बन्ध विस्तार में कम होते जाते हैं। द्वार-सोपान संकरे होने लगते हैं श्रोर सीढ़ियों के सिरों पर सजावट के लिए जो मुर्तियाँ बनी हैं वे परिमाण में घट जाती हैं। इस प्रकार निसर्गाभास के नियम, जिनका यहाँ कुशलता से उपयोग किया गया है, स्मारक की ज़ाहिरा ऊँचाई का दृष्टि-भ्रम पैदा करते हैं।

अँगकोर वाट और बेयोन — पिरामिड की आकृति के सभी मन्दिरों में श्रॅगकोर वाट और बेयोन सबसे अधिक विश्वत हैं; खमेर वास्तुकला की सभी विशेषताओं का —श्रायोजना के समवाय श्रौर सामअस्य, सामान्य निष्पत्ति की प्रगत्म कल्पना, निसर्गाभास के सौन्द्र्य, श्रौर इनसे भी वढ़कर सजावट की कमनीय श्रौर विस्मयावह सम्पन्नता का उनमें समावेश किया गया है। वास्तुकला की भाँति यह सजावट भी श्रमुभृति लाभ के लिए नहीं थी, उसका पुष्पोपम प्रसार सम्पन्न और श्राकस्मिक था, उसका श्राविभाव यहाँ विकास की पूर्णवस्था में हुआ था।

भवनों की सजावट — शिल्पियों के अनुरूप सहकारी कलाविद भवनों की सामान्य निष्पत्ति से अपने तक्षणों का सामअस्य करते हैं। सजावट के वर्गीकरण और विन्यास, अलंकिया की चारुता और श्रुहणता. सुरुचि और उद्देक में वे अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। सोने के एक सुन्दर आभरण की भाँति कम्बोडिया के भीमकाय मन्दिर पृथ्वी-गर्भ से उत्कीर्ण हो उठते हैं।

कमनीय कल्पनाएँ रेखागिणत के चित्रों की सृष्टि करती हैं अथवा वनस्पति-जगत् और प्राणि-जगत्—'अराबेस्क' 'आकैंथस' पुष्प-पछवों, बैल, व्याध्न, हाथियों, स्त्रियों, नर्तिकयों, से अनुप्रणित होती हैं. जो अप्रमागों, चौपालबन्धों, चौखटों के शीषों पर निम्न-प्रतिच्छायाओं अथवा उच्छित प्रतिच्छान्याओं के रूप में बने हुए हैं। धार्मिक, पौराणिक अथवा ऐति-हासिक विषयों को प्रदर्शित करने वाली ये निम्न-प्रतिच्छायाएं प्रपञ्च की सावधानता और दृश्यों के निरीक्तण की यथार्थता

के लिए विख्यात हैं। किन्तु साथ ही उनमें सर्वथा सिद्धान्त-विषयक सावधानता के ग्रभाव ग्रौर मानव शरीर की वास्तवि-कता के ग्रज्ञान को भी ग्रंगीकार करना पड़ना है।

युवती रमणियां—परन्तु युवती रमणी—यौवनिक्रिर स्त्री-शरीर, चेतोहारी सौन्दर्य—ही एक ऐसा विषय है जिसका अनन्त आवर्तन किया गया है। प्रशंसनीय ढँग से तत्तण किये हुए विविध केशों और मुकुटों से अजंकत परियाँ, देवियाँ, नर्तिकयाँ पुष्पमय महराबों में संघटित हैं। कहीं एक मात्र पतला चीर पहने वे नृत्य दिखाती हैं; कहीं पुष्पों या मिस्तका व्यजनों को लिए सीधी खड़ी हैं। जघनस्थल से एड़ियों तक वे फूलों के नमूने के अधोवस्त्र से ढकी हुई हैं। शरीर का ऊपरी भाग—बस्ट—सदा नंगा मिलेगा। मानो वे मांसिपएड की विनाशधर्मिणी कीडाओं के शाश्वतिक काव्य को गा रही हैं।

गरुड़—सजावट के कुछ श्रावश्यक श्रङ्ग पौराणिक जगत से लिये गये हैं। विष्णु का वाहुन, नागशत्रु गरुड़ इसी सृष्टि का प्राण्णी हैं, जिसका घड़ स्त्री का, चँगुल चील के और सिर भी चील का—दुलभतया क्याग्र का—है। इस श्रलौकिक वर्णसंकर जन्तु को श्राभरणों से खूब सजाया गया; माला और मेखला को भी श्रवकाश मिला। ये गरुड़ स्तम्भ-प्रमदाश्रों के रूप में सबसे श्रिधिक प्राचीन मन्दिरों की दीवारों से सटा कर रक्खे गये थे।

नाग-एक और अत्यन्त न्यापक अङ्ग जिसे वास्तविक

राष्ट्रीय सृष्टि कहना चाहिए, नाग या बहुशिरस्क सर्प है। ईट या पत्थरों के बने हुए क्वोट घनाकार स्तम्मों पर टिका हुआ उसका लम्बा गोल शरीर कितपय पुलों, अनेकों उच्छित मार्गी, अनेकों कुञ्जगिलयों में कंग्ररों का काम देता है। एक विस्तृत साधारण विवर के ऊपर रक्खे हुए उसके भत्स्नावह सिर नगरों और मिन्द्रों की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं। इन सिरों की संख्या तीन, सात, नौ, कभी कभी ग्यारह तक है। नगरों और मिन्द्रों के कितपय उच्छित मार्गी पर वे श्लीरसागर के विश्रुत मथन-दृश्य को प्रदर्शित करते हैं। मीमकाय महा नाग को अपनी भुजाओं में रख कर घुटनों के बल थामे हुए हैं। ये महा गम्भीराकृति महानुभाव देवताओं, कभी कभी भत्सनावह, भीषणाकृति राश्चसों को प्रदर्शित करते हैं। महों की पंक्तियों के इन कंग्ररों से महती सुन्द्रता और उदात्त आकर्षण भलकता है।

सिंह— एक श्रौर श्रंग, श्रात प्रचुर किन्तु कम परितोषा-वह, सिंह है जो पशिया के इस प्रदेश में केवल एक काल्पनिक प्राणी है—वस्तुतः वहाँ नहीं पाया जाता। वास्तविक सिंहों से कुछ छोटे, सिंहो के ये प्रतिमाभास कहीं श्रपने शरीर के पिछले हिस्से पर बैठे हुए हैं, श्रगले पंजे ज़मीन पर टिके हुए हैं, पूँछ पीठ के ऊपर घूमी हुई है और उसका श्रग्रभाग गले के ऊपर विश्रान्ति ले रहा है; कहीं श्राधा उठा हुश्रा है। उसके दोनों श्रगले पंजों के नाखून बाहर निकले हुए श्रौर भत्सी-नावह हैं। इस प्रकार के ये स्थूल वृषभ-कुक्कुर, जिनके मुँह खुले हुए और दांत भयावह हैं, सहस्रों की संख्या में सोपान-पंक्तियों, सीढ़ियों के सिरों, मन्दिरों के प्रधाणों के ऊपर रक्खे हुए हैं, जहाँ वे बुरे आशयवाले मनुष्यों को रोकते हुए प्रतीत होते हैं।

हाथी—हाथी के प्रदर्शन में, जिसे वे अपने पड़ोसी चामों की भाँति सदा से पालते रहे, कम्बोडिया-निवासी अधिक धन्य हैं। उसके सुन्दर नमुने—पृथक् स्थिति में—विद्य-मान हैं जो कभी वास्तविक हाथियों से क्रोटे हैं, कभी अपनी नैसर्गिक महत्ता से युक्त हैं।

राजा महाराजाओं का यह वाहन देवताश्रों—विशेषकर इन्द्र—के सम्बन्ध से कल्पना के साँचे में ढाला गया है। फिर वह तीन सिर धाग्ण करके किन्हीं तोरण-द्वारों की शोभा बढ़ाता है; उसका शरीर भवन-निर्माण में व्यापृत है श्रौर उसे थामना हुआ प्रतीत होता है। उसका विशाल वक्षःस्थल श्रभरणों से सजा हुश्रा है, उसके श्रगले पाँच भृतल पर विश्राति ले रहे हैं; उसके तीन सिर इतने ही श्राधार-स्तम्भ जैसे सुँडों को धारण किये हुए हैं।

विशाल प्रकोष्ठों के सजाने में भी हाथी ने बड़ा योग दिया है। सर्वत्र उसका पर्यवस्थान यथार्थता द्यौर महनीयता की उत्क्रष्टता से सम्पन्न है।

देवताओं की प्रतिमाएँ श्रनगिनित हैं। यहाँ पर कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। गणेश — भारतीय बुद्धिमत्ता की अधिष्ठातु-देव, शिव का पुत्र और दूसरा रूप, गणेश एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रद्-शित किया गया है जिसका शरीर स्थूल और ऐट फूला हुआ है, जो हाथी के कान, सुँड और वाह्य दांतों को धारण किये हुए हैं और जिसके सिर पर एक राजमुकुट है। आगे चलकर हम देखेंगे कि बुद्ध को बहुशिरस्क नाग पर वैठा हुआ दर्शाया गया है जिसका कुगडलीकृत शरीर उसे आसन का काम देता है, और जिसकी फणाओं का कुत्र उसकी रक्षा करता है।

शिल्पशास्त्र का पूर्ण ज्ञान—कम्बुज-कला पर इन समष्टिविषयक विचारों को समाप्त करने के साथ साथ इतना ख्रोर कह देना उचित जान पड़ता है कि वहाँ के योग्य शिल्पो स्वभावतया शिल्प-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखते थे, जिसके रहस्यों को हम नहीं देख पाते किन्तु जिसकी परिण्वियाँ भारी भारी पत्थरों—वीस वीस मन तक—की राशि से प्रसिद्ध हैं, पत्थर जो कि दूरवर्ती प्रदेशों से लाये गये थे ख्रोर कभी कभी विस्मयावह ऊँचाई को पहुँचाये गये थे। इस प्रकार, एक पिरामिड (कोह कर) के शिखर पर अभी तक वालुका-पाँषाण की एक शिला देखी जा सकती है जो तेरह फीट लम्बी, चार फीट चौड़ी और तीन फीट मोटी है।

निर्माताओं की अद्क्षता—दूसरे दृष्टिकोण से निर्माताओं की अनभिक्षता और अद्चता प्रकट होती है। आधार-दन्तक उनके गुम्बदों को विस्तीर्ण न कर सके। इससे अधिक शोचनीय बात यह है कि उनकी भित्तियां शिला के ऊपर शिला खड़ी करके बनाई गई हैं, उनके जोड़ों को पाषाण-पटलों से दबाने की कोई चिन्ता ही नहीं की गई, शिलाएं लम्ब रूप से उठती हुई चली गई हैं; फलतः उद्भिजाल के आक्रमणों से वे अपनी रज्ञा न कर सकीं।

कारण नहीं समक्त में त्याता कि ये सभी अधूरे क्यों कोड़े गये हैं।

उनकी नियति भी उनके चिरस्थायित्व में सहायता-प्रदान न कर सकी। इन मन्दिरों में राजा महाराजाओं के भस्माव-शेषों से युक्त बहुमूख्य धातु के बने हुए पात्र रक्खे जाते थे; गृध्रुता के लिये ये अनवरत प्रजोभन थे, यद्यि शान्ति के समय इस प्रकार देवस्व अपहरण करने का दगड भी कोई साधारण नहीं होता था। किन्तु कान्ति के समय देवस्वापहारियों को कौन सज़ा देने लगा था? फलतः मन्दिरों को नष्ट अष्ट किया जाता था।

कम्बुज-कला पर समिष्ट रूप से दृष्टि-पात कर, श्रब हम प्रथम प्रभविष्णु निर्माता—कम्बोडिया की महती वास्तु-कला के राजकीय प्रवर्त्तक—के राजत्व-काल में प्रवेश करते हैं।

## जयवर्मा परमेश्वर ।



जयवर्मा तृतीय—जयवर्मा तृतीय, जिसका श्रमिषेक सन् =०२ ई० में कम्बोडिया के श्रन्ध-युग के श्रवसान का सूचक है, इन्दोचीन के श्रस्यन्त प्रभावशाली सम्राटों में था। कई शताब्दियों तक उसका नाम उत्तरकालीन राजाश्रों की वंशाविलयों में उत्कृष्ट स्थान श्रिधित किये रहा श्रीर श्रव भी वह कम्बोडिया की श्रनेक विश्वत गर्द्यों का श्रिधनायक है। वह श्रपने मृत्यु के बाद के नाम 'प्रमेश्वर' से श्रिधिक श्रसिद्ध है। वह जितना प्रतापी था उतना ही दर्शनीय श्रीर प्रजावत्सल भी था।

चार राज भवन - "श्रीकम्बु के सूर्यवंश की मान-मर्यादा के रक्षक, इस रणधीर" सम्राट् ने कम्बोडिया को एकता के सूत्र में सिन्निहित किया श्रीर वहाँ की संस्थाश्रों का पुनरुद्धार किया । उसने सम्भवतः चार राज-भवन बनवाए; कम से कम इस राज्य के एक दुर्लभ शिलालेख में उनका उल्लेख हुश्रा है।

ये राज-भवन राज्य के प्रान्तों को चार राजकीय विभागों में बाँट देते हैं झौर स्वयं इस प्रकार विभक्त हैं—तत्कालीन राजा का भवन, जो ब्रतुलनीय झौर सबसे ब्रधिक महत्त्व का था, राज्य से संन्यास लेनेवाले राजा का भवन युव राज का भवन, और राज-माता का भवन । प्रत्येक के अलग अलग अधिष्ठाता और कर्मचारी थे ।

फिर 'परमेश्वर' ने कम्बोडिया के महान निर्माणीं के युग का प्रतिष्ठापन किया ।

राज्य-प्राप्ति—उसे राज्य की प्राप्ति प्राचीन राज-वंश के मूलोच्छेद होजाने पर हुई होगी । फ्नौम साग्रहाक शिला-लेख में उसके विषय में लिखा है—

''योऽभूत् प्रजोदयायैत्र राजवंशेऽतिनिर्मले ।

अपङ्कजमहापद्मे पद्मोद्भव इवोदितः ॥''

अर्थात् प्रजा के अभ्युदय के लिए मृगाल-रहित महापद्म जैसे निर्मल राजवंश में नृतन कमल की भाँति उसका आवि-भीव हुआ।

रुद्रवर्मा और पुष्कराक्ष से सम्बन्ध मालुम होता है वंशावली लेखकों ने भी इंटी शताब्दी के रुद्रवर्मा से उसका परम्परा सम्बन्ध स्थापित करने की वेष्टा की है, किन्तु सन्देहास्पद ढँग से। इससे अधिक निश्चयात्मकता से वे इस सम्बन्ध को पुष्कराज्ञ के साथ स्थापित करते हैं, जो ब्राठवीं शताब्दी के ब्रारम्भ में शम्भुपुर (साँबोर) का राजा था और जिसने ब्रनिन्दितपुर के प्राचीन राजवंश में जन्म लिया था। यह हमारे 'परमेश्वर' की माता के मामे का मामा था।

शायद इन निर्वल श्रौर विवादास्पद स्वत्वों के साथ सिंहासन के लिए उसका प्रधान श्रधिकार जावा के महाराज की उदारता श्रथवा सहायता था, जिसने इस नववयस्क कम्बुज राजकुमार को श्रपने देश को लौटने दिया।

**बिलालेखों में जयवर्मा परमेश्वर का विवरण-**१०५२ के एक शिलालेख में, जो संस्कृत और खमेर दोनीं भाषाओं में है, जयवर्मा परमेश्वर का विवर्ण इस प्रकार दिया गया है - "श्री देवपाद परमेश्वर जावा से इन्द्रपूर में राज्य करने के लिए आये ... फिर श्री देवपाद परमेश्वर इन्द्रपुर को छोडकर हरिहरालय में राज्य करने गये ..... श्री देवपाद ने अमरेन्द्रपुर की स्थापना की "फिर श्री देवपाद महेन्द्र पर्वत में राज्य करने गये... महेन्द्रपर्वत राजधानी में श्री देवपाद ने 'देवराज' की प्रतिमा को स्थापित किया। तब जनपद से (सम्भवतः भारत के किसी प्रान्त से ) हिरग्यदाम नामी एक निप्ण तान्त्रिक ब्राह्मण त्रायाः क्योंकि श्री देवपाद परमेश्वर ने उसको एक संस्कार-पद्धति तैयार करने के लए बुलाया था, जिससे कम्बुजदेश को जावा पर प्रवलम्बित न रहना पड़े और जो देश के चक्रवर्ती राजा के अनुरूप हो। इस ब्रह्मण ने अपनी स्मृति से आदि से अन्त तक विभागिक. नयोत्तर, संमोह और शिरश्क्वेद तान्त्रिक प्रन्थों का उदीरण किया जिससे वे लिपिबद्ध किये जा सकें । फिर उसने इन्हें शिवकैवल्य को पढाया श्रीर महेन्द्रपर्वत में 'देवराज'-धर्मनिष्ठा की नींव डाली । जिसका प्रथम पुरोहित शिवकैवल्य बनाया गया । राजा और हिरग्यदाम ने संकल्प किया कि पौरोहित्य का अधिकार सदा शिवकैवल्य के ही कुल में चलता रहेगा।

इसके बाद श्री देवपाद परमेश्वर हरिहरालय को वापिस श्राये श्रौर 'देवराज' को भी साथ लेते श्राये । यहीं—हरिहरालय में—श्री देवपाद परमेश्वर की मृत्यु हुई । तब से 'देवराज' को विविघ राजधानियों में—जहाँ जहाँ राजा लोग निवास करते रहे—ले जाया जाता रहा ।"

इन्द्रपुर—इस वाक्प्रपञ्च से माल्म होता है कि इन्द्रपुर परमेश्वर के जावा से याने से पहले ही विद्यमान था। यह नगर कम्बोडिया के किसी पूर्ववर्ती प्रान्त में स्थित था। थवाँग खमुम में प्रापित भील की दक्षिण तरफ़ फुम मिर्झा के एक यौर शिलालेख में इन्द्रपुर का उल्लेख हुया है। फ्नौम पेन्ह के ऊपर महानद मेकाँग के परिसर में जो वाट नौकोर या फ्नौम बाशेई के खगडहर मिलते हैं, जिनके कुछ हिस्से य्रति प्राचीन हैं, शायद वहीं पर यह नगर स्थित था।

परमेश्वर की तीन राजधानियाँ—उक्त प्रपञ्च से यह भी अनुमान निकलता है कि परमेश्वर ने एक एक करके तीन राजधानियाँ वसाई। यह ठीक है कि अमरेन्द्रपुर को क्रांड़ कर और किसी के लिए स्थापना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और हरिहरालय और महेन्द्रपर्वत के विषय में केवल यह कहा गया है कि वह वहाँ राज्य करने गया; किन्तु अन्यत्र कई स्थलों पर महेन्द्रपर्वत नगरी के स्थापित किये जाने की चर्चा हुई है और यह मान लेने के लिए कोई कारण नहीं दीखता कि उसने हरिहरालय को भी न बनवाया हो।

खमेर वास्तुकला का नवीन रूप—जयवर्मा पर-

मेश्वर के ६७ वष के दीर्घ शासन-काल में जो ये तीन नगर बने उनका तादात्म्य दिखलाते हुए श्रीयुत ऐमोनिए कहते हैं— हरिहरालय का सायुज्य उस स्मारक से किया जाना चाहिए जिसे इस समय प्राखान या वाँटई प्राखान कहते हैं और जो उत्तर की खोर भावी राजधानी झँगकोर थाम के परिसर में स्थित था। फलतः यह मन्दिर कम्बोडिया के महान निर्माणों और उन अपतिम भवनों का उपक्रममात्र था जो बाद को उसकी परिस्थित में बने और जा खाज 'झँगकोर वर्ग' नाम से विख्यात हैं। खारम्भ में यह स्थान खवर्य बृक्षों से खाच्छन्न और सम्भवतः उजाड़ हालत में था किन्तु खन्य दा विशाल निवासों की खपेक्षा यह कम बीरान था। शायद परमेश्वर पर्वतों के निकट रहना पसंद करता था और जंगली हाथियों के रामाञ्च-कारी खाखेट का बड़ा शौकीन था।

अँगकोर की परिस्थिति—श्रंगकोर की यह परि,िस्थित अनेक सुविधाओं से भरपूर थी। पास ही धान के सुन्दर हरे भरे खेत विद्यमान थे। यहाँ एक नदी बहती थी जिसका स्वच्छ प्रसुर जल-स्रोत कभी विरत नहीं होता था। इस परिधि में अन्य कोई भाग ऐसा नहीं जहाँ से मञ्जलियों का अक्षय भागडार टानले-सैप अधिक निकट पड़े; इस प्रदेश की सुदृढ़, शुष्क भूमि अपने उिद्युत रूप में परिधि के अन्य स्थानों की अपेक्षा विशाल कील की ओर कहीं अधिक दूर तक आगे बढ़ती हुई चली गई है।

एक विस्तृत तड़ाग---तत्कालीन प्रथा के प्रतुसार

प्राखान के मन्दिर के पूर्व में एक विस्तृत आयताकार तड़ाग बनाया गया था, जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम को दो मील से कुछ ही कम और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को आध मील से भी अधिक थी। इस तड़ाग के खुद्वाने में बहुत धन व्यय नहीं करना पड़ाथा। उसे गहरा करने के लिए ज़मीन को खोद कर चारों और मिट्टी के ढेर लगा दिये गये थे। इसका पोषण एक नदी से होता था, जो उसके पूर्वी तट पर पास पास बहती चली जाती थी और फिर धूम कर द इणी किनारे के समा-नान्तर बहती हुई एक और धुमाव के बाद दिश्ण की चली जाती थी।

यह तड़ाग ब्राज सृखा पड़ा है। देशी लोग उसकी स्मृति तक खो चुके हैं ब्रोर उन्होंने उसे "प्रारीच डाक" नाम दे दिया है जिसका ब्रर्थ 'पांचत्र राजकीय ब्रावास' है; यह बात कभी उनके ध्यान में नहीं ब्राई कि "डाक" प्राचीन संस्कृत पद तटाक का बिगड़ा हुब्रा रूप है।

नाक पेऑं—इस विस्तृत तड़ाग के मध्य में एक छोटा सा मन्दिर बना हुआ था जिसे आज देशी लोग "नाक पेआँ"— मग्डलीकृत नाग कहते हैं, क्योंकि दो बहुशिरस्क कृत्रिम सर्प अपने शरीर से उसके पुग्य-स्थल को घेरे हुए हैं।

यूरोपियन गवेषक उसे बहुन पहले एक पृथक् स्मारक मान चुके थे, किन्तु श्रीयुत ऐमानिए ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह प्राखान के विशाल मन्दिर का ही एक श्रङ्ग है; यद्यपि इन दो स्मारकों के बीच एक मील से भी श्रधिक श्रन्तर है। इस युग के अनेकों स्मारकों के सम्मुख जो विस्तीर्ण तड़ाग खोदे जाते थे उनके मध्य में बने हुए इन द्वितीय श्रेणी के क्रोटे मन्दिरों का प्रयोजन और उनकी नियति मनन करने की वस्तु है, उनकी गथार्थता विचारणीय विषय है। यहाँ पर प्रस्तुत विषय की कुक्क विशेषताएं प्रदर्शित की जाती है।

विशाल तड़ाग के मध्य में जो आज मुखा पड़ा है, किनारे से लगभग साढ़े तीन सौ गज की दूरी पर एक छोटा सा वर्गा-कार द्वीप जैसा बनाया गया था, जिसके किनारे एक अल्परि-माग्र दीवार से दृढ़ किये गये थे। इस द्वीप के चारों कोनों पर चार जलाशय खुदे हुए थे, जिन में प्रत्येक का चेत्रफल लगभग ४६०० वर्ग गज था। उसके मध्य में इनसे भी छोटे घार और जलाशय पिज्रवाड़े के एक पवित्र कासार को घेर हुए थे, जिस का कमल के फुलों से खिचत हुई पत्थर की सीढ़ियों से युक्त बुत्ताकार अन्द्रकी विनारा दो बहुशिरस्क सपीं के मगडलीकृत शरीर को थामे हुए था, जिनके भयावह सिर पूर्व में पन्द्रह सोलह गज के व्यास के थिन्ने तटाक-द्वीप के द्वार की रक्षा में संलग्न थे। इसके बीच में एक छोटा सा पुग्य-स्थल—एक क्शाकार भवन था, जो आज पुग्रतया एक न्यग्राध क्ष की जड़ों में जकड़ा हुआ है।

यहाँ श्राप वर्तुलाकार शिरोवेष्टन पहने हुई सुन्दर मानवी मूर्तियों को देख सकते हैं, जो हाथ में सर्पी को थामे हुई हैं।

ये अनेकों जलाशय और ये प्रतिमाएँ किसी जल देवता की प्रदर्शक प्रतीत होती हैं। पाषाण-सर्प जो चारों आर कुएडली बाँधे विश्रान्ति ले रहे हैं और जिनके नाम से यह क्षोटा मन्दिर पुकारा जाता है हमें इस अनुमान की ओर ले जाते हैं कि कम्बुज-राष्ट्र की काल्पनिक प्रतिष्ठात्री नागी सोमा की यहाँ उपासना होती थी।

प्रायः इस द्वितीय श्रेणी के श्रन्य सभी स्वल्पकाय मन्दिर इस समय "मेबून" नाम से जिसकी ब्युत्पत्ति श्रौर सार्थकता श्रज्ञात हैं पुकारे जाते हैं।

प्रा खान—इस होटे मन्दिर "नाक पेश्राँ" के पश्चिम में एक मील से भी अधिक दूर पर "प्रा खान" के प्रथम प्राचीर- ध—पुरी अथवा राजकीय निवास के प्राकार का ग्राविभीव होता है। चारों ओर एक गहरी आयताकार खाई है जो लगभग ४४ गंज चौड़ी है। खाई की पार करने के लिए चारों ओर बीच बीच में प्राचीर-बन्ध तक—जहाँ अनेकी भीमकाय पहलवान बहुशिरस्क नागों को लिये उपस्थित हैं—चार विस्तृत शानदार पुल बने हुए हैं। सर्गों के भयावह लिर नगर-द्वार की रक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं। सामने अति विशाल त्रिगुण द्वार हैं।

इन फाटकों की दाहिनी थ्रौर वाई तरफ़ को. खाई से सोलह सत्रह गज की दूरी पर, एक गज से अधिक मोटी 'थ्रौर इः सात गज ऊँची एक दीवार चली गई है, जिसका सिरा उत्कीर्ण वालुका-पत्थरों से अलंकृत था । इस दीवार के सबसे श्रिधक भव्य अलंकरण उसके बृहत्काय पाषाण-गरुड़ हैं। उसका परिमाण लगभग पूर्व-पश्चिम को ६३० गज और उत्तर-इक्षिण को ८२० गज है। दीवार के अन्दर पुरी चौतरों और विविध निर्माणों और मिन्दर को जाने वाजी वीथिकाओं के अवशेषों से युक्त है। मिन्दर का पिन्वेष्टन पूर्व-पश्चिम को २७३ गज और उत्तर-दिक्षण को १६१ गज है। चारों और चार विशाल भव्य द्वार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसका अभ्यन्तर वालुका-पाषाण और लाइमोनाइट के बने पुग्य-स्थलों और केन्द्रस्थ देवालय को जाने वाले आच्छक मार्गों की जटिल सरणी से परिपूर्ण था। इस देवालय के भी चार दरवाज़े थे और उसके ऊपर वालुका-पाषाण की एक ऊँची अद्वालका थी।

गवेषकों का विश्वास है कि प्रा खान में ४७ तक श्रष्टालिकाएँ थीं । कुके कों की धारणा है कि इन श्रष्टालिकाओं पर साधारणतया क्रवावेशिनी मानव-मूर्तियां थीं; दूसरे इस बात का विरोध करते हैं । अन्यत्र सब कुक शोचनीय ध्वंसावस्था में पड़ा है । किन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मन्दिर के उत्तर श्रीर पूर्व की श्रोर के निकटवर्ती स्मारकों की जो इसी युग के बने हुए प्रतीत होते हैं—इस प्रकार की क्रवावेशिनी मानव-मूर्तियों से युक्त श्रष्टालिकाएँ रही हैं।

प्रा खान की विद्योषता—प्रा खान की विशेषता उसकी कल्पना की महत्ता है। यह पुरी निःसन्देह एक विस्तीर्ण श्रौर महती राजकीय निवास-स्थली—एक बड़ी भारी स्थायिनी जन-संख्या को श्राश्रय देने वाली राजधानी—थी। श्रब भी वह निर्माण की कतिपय श्रारम्भिक सरणियों की मौलिकता से उपलक्षित है; उदाहरण के लिए एक स्वरूप-परिमाण मन्दिर को लीजिए, जो अत्यन्त घने गोल पीलपायों पर अवलिंग्वत है।

दूसरी ओर. ब्राह्मणी विषयों के तक्तण की बहुविधता, गहरी ब्राङ्कित की हुई उत्कृष्ट श्रेणी की अतंकिया, प्रायः नैसर्गिक भव्यता और संभावनीय निष्पत्ति की प्रथम आभा को लिये भित्तियों पर की पियाँ और देवियाँ, अन्य अपूव मायाविनी प्रमदाएँ जिनके शरीर का निचला हिस्सा चूर्णकुन्तलाकार नाग-मिक्षकाओं के रूप में है, प्राचीर-बन्ध की दीवारों के महान् गरुड़, अन्ततः वीथियों के भीमकाय पहलवान और बहुशिरस्क सर्प, सभी प्रा खान को कम्बुज-कला के अत्यन्त कल्पनोत्सर्पी निर्माणों में स्थानापन्न करने के लिए योग देते हैं।

यहाँ के भ्वंसावशेषों में जो देवमूर्तियाँ मिजी हैं उनमें बुद्ध के प्राचीन ढँग के शिर और नागासीन 'प्रभु' की प्रतिमाएँ भी उगलब्ध हुई प्रतीत होती हैं।

अमरेन्द्रपुर (बांटेई छमर)—हिरहरालय के पश्चात, परमेश्वर ग्रमरेन्द्रपुर राजधानी की स्थापना करने गया। श्रामिक बहुविधता, जो प्रस्तुत युग की एक विशेषता है, यहाँ कहीं ग्रधिक स्पष्टता से ग्रपने ग्रापको व्हिशत करती है। इस पुरी का तादात्स्य श्रीयुत ऐमोनिए ने उस स्मारक से किया है जिसे ग्राज "बाँटेई क्रमर" कहते हैं ग्रीर जिसे दूसरे शब्दों में "मार्जार-दुर्ग" या "लघु दुर्ग" कह सकते हैं, क्योंकि क्रमेर शब्द इन दोनों ही ग्रथों में प्रयुक्त होता है।

अमरेन्द्रपुर की परिस्थिति—एक महत्वपूर्ण निवास के लिए इस स्थान का चुनाव कुद्ध विलक्षण जैसा था। वाँटेई कुमर क्रॅंगकोर थाम से एक सौ मील से भी अधिक उत्तर-पश्चिम की ओर दानग्रेक पर्वत की तलहटी में स्थित है। उसकी परिस्थित वीरान और वंजर है। यह प्रदेश इन्दोचीन के उस विस्तीर्ण अनुवेरा भूमिभागों में से है जो विरल जंगलों से ढके हुए हैं। इन जंगलों की विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं।

यहाँ की रेतीली, वालुकापाषाण्यमय ज्ञमीन पर रालमय सारभाग-युक्त, निष्प्रभ, विष्ण्यण आर्क्टातवाले वृक्ष छुच्छूता से उगते हैं। उनका रुग्ण वरकल फट कर वड़े बड़े सुखे टुकड़ीं के रूप में गिर पड़ता है। सुखी मौसिम के अन्त में उनके धूसरित पत्ते गिर गिर कर ज़र्मान को ढक लेते हैं। देशी लोग इस उद्दीपनशील अवकर-समुदाय को आग की भेंट कर देने में बड़ा आनन्द-लाभ करते हैं; अग्नि की लपटें वात की बात में अपरिमय भूमिभागों को चट कर जाती हैं, प्रण्यी मृग भाग कर दूर निकल जाते हैं। वे विरल वृक्ष पथिक को निरन्तर खुले मार्ग पर रखते हैं, जब कि उनके स्कन्ध क्षितिज पर एक दूसरे से सट जाते हैं और उसकी दृष्टि को सब ओर से नियन्त्रित कर देते हैं।

इस प्रकार के एक वीरान स्थान में, शिल्पियों और श्रमजीविओं को श्राकर्षित करके, परमेश्वर ने एक विस्तीर्ण तड़ाग खुदवाया और एक महती पुरी की प्राचीर-बन्ध-परम्परा के सुन्दर ब्युह को श्रन्तरिच्न का मार्ग दिखाया।

नगर का तड़ाग--- नड़ाग, जिसे कम्बोडिया के अन्य अनेकों प्राचीन जलाशयों की भाँति इस समय 'बारे' कहते हैं, नगर के पूर्व में लगभग पूर्व-प श्चम को ५२०० और उत्तर-दक्षिण को ११०० गज तक फैला हुन्ना है। प्रा खान के तडाग की तरह इसे भी बहुत गहरा नहीं खुदवाया गया था। उसे गहरा बनाने के लिए चारों आर मिट्टी के ढेर लगा दिये गये थे: किन्त यहाँ उसे ल इत्रोनाइट की एक दस फीट ऊँची दीवार से दृढ किया गया था। इस तडाग का पोषण उत्तर-पूर्व से ब्रानेवाले एक बरसाती नाले से होता था, जो वर्ष भर में छः महीने मुखा पडा रहता था। तड़ाग के दिचण-पश्चिम कोने की ग्रोर एक पाषागा-बन्ध था जो इस समय भी ज्ञात हो सकता है: इससे पानो को सुराचित और उसकी सतह को नियमित रक्खा जा सकता था। फाटक और जलनिर्गम-द्वार लकड़ी के बने होने के कारण शताब्दियों से अन्तर्हित हो चले हैं: तडाग इस समय वस्तृतः एक "बारे"-एक सुखा घासमय मैदान है।

इस तड़ाग के मध्य में "मेबून" अथवा द्वितीय श्रेणी का स्वल्प-काय मन्दिर खड़ा था। इस नये नगर के सभी अङ्गों को महत्ता के लिए विशेष अवकाश मिला; अतएव प्राखान के "नाक पेश्राँ" की अपेक्षा वाँटेई क्रमर का "मेबून" भी अधिक विस्तीर्ण था। तटाक-द्वीप में, जो पानी से कुक ही ऊँचा उठा हुआ था, कई जलाशय खुदे हुए थे, जिनका विस्तार सोलह गज से बीस बाइस गज तक रहा होगा और जो इतने परिमाण के स्थलमय चौतरों को एक दूसरे से पृथक् करते थे।

ये सभी जलाशय तड़ाग के जल के साथ पत्थर के बने हुए उस स्वल्प-विस्तर पुग्य-भवन की श्रोर एक त्रिगुणात्मक जल-मय मेखला बनाते थे जो इस समय बिल्कुल उजाड़ पड़ा है श्रोर जो सम्भवतः राष्ट्र की श्रिधिष्ठात्री नागी सोमा का मन्दिर था।

नगर का प्राकार-बन्ध—पश्चिम में नगर के प्राकार वन्ध का श्रायत, जो तड़ाग से श्रधिक चौड़ा प्रतीत होता है, तड़ाग का श्रालिक्षन करने के लिए दाहिनी श्रीर वाई श्रोर दो सौ गज से श्रधिक दूरी तक श्रागे बढ़ता चला गया था। ये प्राकार मिट्टी के दस दस फीट ऊँचे टीलों से श्रभी तक प्रदृशित होते हैं; सम्भवतः उनके वाहर लकड़ी की कड़ियाँ श्रथवा चुश्लों के स्कन्ध लगे हुए थे, जिनका श्रव कोई श्रवशेष विद्यमान नहीं है। प्राकार-बन्ध का विस्तार पूर्व-पश्चिम को २७०० गज के लगभग श्रीर श्रीर उत्तर-दक्षिण को २२०० गज से कुक ही कम था। श्रन्दर की श्रोर एक विस्तीर्ण खाई थी।

नगर के भवन—एक विशाल भवन, जिसका विव-रण आगे दिया जाता है, और अनेकों चौपालों,—जिनके चिन्ह अभी तक देखे जा सकते हैं—के अतिरिक्त नगर के अन्दर कोई आधा दर्जन द्वितीय श्रेणी के मन्दिर बने थे। इनमें पहली आयताकार खाई, लाइमोनाइट की बनी हुई पहली दीवार, एक और खाई, एक दूसरी दीवार, कुञ्जगिलयों का एक आयताकार विहार जो मध्य के प्राङ्गण को घेरे हुए है— जहाँ एक पुस्तकालय और एक पुग्य-भवन था, ये सभी सम्मिलित हैं। प्रधान मन्दिर — इस विस्तीर्ण नगर के मध्य में प्रधान मन्दिर की चारों तरफ एक चतुष्कोण प्रथम परिधि, एक गहरी खाई, थी जिस पर लाइमोनाइट का आवरण लगा हुआ था और जिसकी चौड़ाई चालीस पैंतालिस गज और विस्तार लगभग पूर्व पश्चिम को १०६० गज और उत्तर-दक्षिण को ५०६० गज और उत्तर-दक्षिण को ५०६० गज और उत्तर-दक्षिण को ५०६० गज था। अन्दर की ओर खाई से दस वारह गज की दूरी पर एक दस फीट ऊँची दीवार थी; क्रिजम महों और पत्थर के बने हुए बहुशिरस्क सपौं से युक्त प्राकार तक पहुँचने के लिए परिखा चारों ओर वीच बीच में बारह तेरह गज चौड़े चार सेतुबन्धों से पार की जाती थी। सामने चार विशाल द्वार थे जिनके अप्रभाग भीमकाय गरुड़ों से अलंकृत थे और जिनकी अद्वालिकाएँ चतुर्भुखी अथवा पश्चमुखी इक्क शिनी मानव-प्रतिमाओं से युक्त थीं।

इस विशाल मन्दिर की प्रथम परिधि के अन्दर पाषाण-सिंहों से अलंकृत लगभग २७५ गज लम्बी चार पटलमय वीथिकाएँ भीतरी उद्यान के आर पार चली गई थीं।

प्रतिछायाएँ—लाइमोनाइट की एक दीवार, जिसका शिखर वालुकापत्थर की अलंकिया से युक्त था, एक और अन्दरूनी परिधि को बनाती है। अन्ततः उत्तर से दक्षिण को लगभग ६० गज चौड़े और दूसरी ओर इससे दुगने लंबे प्राङ्गण की चारदिवारी मिलती है; उसके चारों पास गरुड़ों से सजे हुए चार विशाल त्रिगुणात्मक द्वार थे जिन पर चतुर्गुण कुआ कृति मानव-प्रतिमाओं से युक्त अष्टालिकाएँ बनी हुई थीं।

इस दीवार के साथ साथ एक द्विगुणित स्तम्भ पंक्ति चली जाती थी । दीवार पर उस सरगी की "प्रतिच्छायाएं" वनी हुई हैं जिन्हें हम कम्बोडिया के दो ग्रस्यन्त भव्य मन्दिरों—बेयों ग्रीर ग्रामकोर वाट—में पायेंगे।

वाँटेई क्रमर में ये प्रतिच्छायाँ आर्य-देवताओं को प्रदर्शित करती हैं, जिनके ऊँचे वर्तुलाकार शिरोवेष्टनों पर कभी कभी बुद्ध की क्रोटी सी प्रतिकृति खुदी हुई मिलती है। धार्मिक जुलूस, हवन करने वालों की मंडलियाँ, पालांकयों में बैठी हुई राजकुमारियाँ, सेनाओं और अध्यक्तों की पंक्तियाँ, लड़ाइयों के दृश्य, समुद्री संप्राम और संघर्ष भी इन प्रतिच्छायाओं में दिखाये गये हैं।

प्राङ्गमा के प्रवशेषों में गिरे हुए पत्थरों के भूलभुलैयाँ को होड़ कर छोर कुछ नहीं; विशाल गरुड़ों से सजे हुए खम्मों पर स्थित चौपाल, कुञ्जमार्ग, अष्टालिकाएं, द्वार-प्रकोष्ट, सव धराशायी होकर एकाकार हो गये हैं, इस समय कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं छाता।

वाँदेई क्रमर का विशाल मन्दिर नीलिमा-युक्त वालुका-पाषाण का बना हुआ था, जिसको विस्मयावह ढँग से प्रयुक्त किया गया था और जो सम्भवतः दूर से लाया गया था; यह पत्थर इस परिस्थिति में उपलब्ध नहीं होता । भवनों के निर्माण में यहाँ ईट और लाइमोनाइट का प्रयोग दुर्लभ जैसा होचला है।

कमज़ोर स्थापनाओं, निर्माण-दोषों, उद्भिज्ञाल और

शताब्दियों के प्रवाह ने उसे शोचनीय खग्डहरों का रूप दे दिया है, उसकी दशा भी प्रा खान ही की जैसी होचली है।

उसकी निर्माण-सामग्री का ढेर, उसके अलंकरण की आढ्यता, उसकी सुन्दर प्रतिच्छायाओं का अस्तित्व बाँटेई इमर को महत्ता में अँगकोर थाम और वेयों के समनन्तर ही स्थान प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, उसके त्रिगुण उद्घाटन युक्त विशाल द्वारों की वास्तुकला, उसके सादे और स्थूल तक्षण, स्तम्भ-प्रमदाओं के महान् गरुड़ों की प्रचुरता, भीमकाय महों और बहुशिरस्क सपों से युक्त प्राकार को जानेवाले सेतु-बन्ध, सभी उसे प्रा खान के साथ सम्बद्ध करते हैं।

उस युग का धार्मिक समवाय—हर एक बात में यह मन्दिर उस युग के विविध भारतीय सम्प्रदायों के संमिलन को प्रदर्शित करता है। सम्भवतः वह स्वयं शिव से सम्बन्ध रखता था किन्तु उसके शैव धर्म को महायान बौद्ध मत का गहरा रङ्ग मिल चुका था। उसके अग्रभागों के कई हश्य बौद्ध गाथाओं से लिये गये हैं। अनेकों वहाँ 'प्रभु' की प्रतिमाएं हैं, उनसे भी कहीं अधिक अन्य व्यक्तियों के शिरोवेष्टनों में उसकी होटी होटी प्रतिकृतियाँ—शायद देवत्व को प्राप्त हुए उसके भक्तों की मूर्तियाँ – विद्यमान हैं।

श्रन्यत्र यह बाँगकोक के सुन्दर संस्कृत शिलालेख का युग था, जिसमें बौद्ध संघ को एक अग्रहार दान करने की चर्चा है और जो अपने प्रबल ब्रादेश श्रौर राजकीय विशेषता के लिए उल्लेखनीय हैं । यह शिलालेख वाट बारोमनिवेट में सुरक्षित हैं। यह धार्मिक समवाय, जो शैव धर्म ध्रौर महायान बौद्ध मत को घनिष्ठता के सूत्र में संनिहित करता है, एक ऐसे सम्राट् के पत्त में कोई ध्राश्चर्यजनक नहीं जो श्रपने शैशव में जावा के परम्बन ध्रौर बोरोबुदुर मन्दिरों को देख चुका था ध्रौर उन्हें सराह चुका था।

महेन्द्र पर्वत — कुछ काल के पश्चात परमेश्वर ने श्रमरेन्द्रपर राजधानी को भी छोड़ दिया और महेन्द्रपर्वत पर, जिसे इस समय वहाँ के निवासी फ्नौम कुलेन — लीची-पर्वत — कहते हैं — एक नये नगर की स्थापना करने गया ! यह घटना उसके समकालीनों की दृष्टि में एक विस्मय की वस्तु थी श्रीर प्राचीन कम्बोडिया के किवयों ने उसे चिरकाल से पत्थर पर विश्वत कर छोड़ा है।

महेन्द्र-पर्वत वालुका-पाषाण का एक अपिरमेय निचय है, जो १३०० फीट से भी अधिक ऊँचा है और अँगकोर की पिरिस्थित पर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर रहा है। दक्षिण-पूर्व को वह घोड़े के नाल की भाँति गोल है, जहाँ उसकी ऊपरी अधित्यका पांच कः मील विस्तृत है, उत्तर-पश्चिम की ओर वह ब्रिगुण प्रसार के साथ आगे बढ़ता है और उत्तरोत्तर एक कुआ के रूप में खुद जाता है। उसका वायाँ किनारा एक तराई में अवतरण करता है, जहाँ पर्वत का सब पानी इकट्टा होकर गिरता है, दाहिनी ओर वह दूरवर्तिनी दान-प्रेक पर्वत-माला के समागम के लिए आगे बढ़ता चला गया है।

महेन्द्रपर्वत के पार्श्व ग्रत्यन्त उत्सर्पी, विशाल दृक्षों से ढके हुए और वालुका-पाषाण की भारी भारी शिलाओं से

अनुस्यूत हैं । उनके उत्संगों में अनेक नैसर्गिक कन्द्राएँ खुदी हुई हैं।

कुलेन के दक्षिण-पूर्वी कोण की उपत्यका में टक चेश्राम नामी एक दलदल के किनारों से एक काफी विकट मार्ग चट्टानों से उत्सर्पण करता हुआ पर्वत के शिखर तक पहुँच गया है। यहाँ एक अिक्शन पछी के निकट एक जल-स्रोत अपने पानी को एक बावडी में उंडेलता है, जहाँ से उसका निकास एक पतले नाले में होता है, जो आरम्भ में मन्द गति से बहता है, किन्तु कुक ही आगे उसका उत्संग गहरा पड़ जाता है और दोनों पार्श्वों से तीव्रगामी स्वच्छ प्रचुर जल से भरी हुई ग्रन्य चुद्र सरिताएं उसमें भागती हुई चली ग्राती हैं। ग्रौर अधिक दूर पर बाटी के विशाल वृत्तों के नीचे यह वबल घारा बालुका-पत्थर की एक दीवार से टकरानी है, कुड़ घूम घाम के बाद अपना निकास ढूंढ़ निकालती है और अने औं प्रपातों से गिरती पड़ती एक वीरान जंगली मैदान में पहुँचती है, जहाँ वह आधावित वन और विशाल भील को पहुंचने के लिए भ्रँगकोर के खराडहरों और सियाम रीप नगर की भ्रोर प्रवाहित होती है। उद्गम से मुंहाने तक उसका मगडलाकार मार्ग ३८ मील से अधिक नहीं है । वर्षा ऋतु में वह परिपुष्ट होकर जहराने जगती है। प्रस्तुत स्थान के चुनाव में इस नदी ने भी अवश्य ही योग दिया होगा।

साधारणतया विशाल वृक्षों से ढकी हुई कुलेन की ऊप-रली अधित्यका के समाप्त हो जाने पर आगे खुले रेतीले स्थान आते हैं, जहाँ चौणल और वालुका-पत्थर के चट्टान मिलते हैं। यहाँ चार पाँच छोटी छोटी पिल्लियाँ हैं; उनके निवासी एक श्रादिम जाति से सम्बन्ध रखते हैं जिसे खमेर लोग सामरे कहते हैं। ये द्रिद्र लोग जङ्गल के चक्र के चक्र काटने श्रोर जलाने हैं। जिससे वे वहाँ थोड़ा बहुत धान बो सकें। उन्हें कुलेन फल की निगरानी करनी पड़ती है, जिसकी फलल को बटोरने का काम परम्परा से सियाराम रोप के कुछ लोगों को करना होता है।

राजधानी की स्थापना—कुलेन पर्वत पर कोई खगडहर ऐसे नहीं हैं जो किली राजधानी की स्थापना को स्वित करते हों, जो एक ''विस्मयावह घटना'' थी। फिर भी सभी शिलालेख, जो उसकी चर्चा करते हैं। महेन्द्रपर्वत के शिखर पर ही परमेश्वर की राजधानी का होना बतलाते हैं। उदाहरण के लिए जयवर्मा परमेश्वर के विषय में कहा गया है—

''सिंहमूर्बन्यासनं यस्य राजमूर्दि्ध्न शासनम् । महेन्द्राद्रेः पुरी मूद्धिन तथापि न तु विस्मयः ॥''

उसका ग्रासन सिंहों के सिर पर था, उसकी आंक्षा राजाओं के मस्तक पर, उसका महल महेन्द्रपर्वत की चोटी पर .......' श्रन्य लेख इस पर्वत की ग्राधित्यका की चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि वहाँ श्रनेक गाँव थे, वहाँ नौ गाँवों का एक प्रान्त था। निःसन्देह ये सब श्रत्युक्तियाँ हैं।

चम्पा के पड़ोसी राज्य के विषय में जो गवेषणाएं हुई हैं उनसे शायद इस समस्या के हल करने में मदद मिलेगी। मन्दिरों का एक सारा वर्ग-चम्पा की पवित्र राज-धानी—पर्वतमेखला के आधार पर एक कासार में जो सम्भवतः किसी प्रागैतिहासिक भील का तलकृट था, एकत्रीभृत था। उसके एक उच्छित पार्श्ववर्ती पर्वत का नाम उस समय बुग्वन था जो बिल्कुल नंगा है और जिस पर भवनों के कोई चिह्न विद्यमान नहीं हैं। मीसाँ के—यह उक्त खगडहरों के विश्वत वर्ग का वास्तविक नाम है—संस्कृत शिलालेख अनवरत निर्वन्ध-पूर्वक इस पर्वत पर एक शिव-मन्दिर का होना बतलाते हैं, जो वस्तुतः पर्वत के आधार पर बना हुआ था।

यह भी हम जानते हैं कि धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार कम्बोडिया के मन्दिरों की अट्टालिकाएं "एर्वत" कहलाती थीं। अब हम देखते हैं कि कम्बोडिया और चम्पा, इन दोनों पड़ोसी भारतीय राज्यों, में उस समय मन्दिरों के प्रतिष्ठापन के लिए एक नियम अस्तित्व में आ चुका था, जिसके अनुसार उन्हें इतनी ऊँचाई पर होना चाहिए जो इस प्रकार के महान् प्रयास के लिए वस्तुतः दुरारोह थी। फजतः सिद्धान्त और व्यवहार के विरोध को मिटाने के लिए कल्पना ने इस स्नेत्र में प्रवेश किया। मैदान में स्थित होने पर भी ये स्मारक किसी अब्नेय साहचर्य के कारण सीधे पर्वत शिखरों पर पहुँच जाने थे, और जितनी ही कम उनकी वास्तिवक स्थिति सिद्धान्त के अनुकूल होती थी उतना ही अधिक उन पर कल्पना का रंग चढ़ाना पड़ता था।

वेंग माला-कम्बोडिया के अत्यन्त सुन्दर ग्रौर ग्रत्यन्त विश्वत स्मारकों में एक महेन्द्रपर्वत की उपत्यका में स्थित है

जिसे ब्राज वेंग माला कहते हैं और जो पर्वत के दक्षिण-प्रवीं कोग से पाँच छः मील की दूरी पर बना हुआ है, जहाँ वालुका-पाषाग्मय ज़मीन की भङ्गुरता सम होने लगती है। यही जयवर्मा परमेश्वर की महेन्द्रपर्वत राजधानी थी। यहाँ भी एक बड़ा कृत्रिम तड़ाग, एक बहुत छोटा मेबून और पश्चिम की श्रोर राजधानी है। यहाँ भी हमें विस्तीर्ण खाई, पत्थर के विस्तृत पुल, शानदार फाटक, गैलरियों का भ्रायत इत्यादि मिलते हैं जिन्हें हम दो पिञ्जती राजधानियों में देख चुके हैं। किन्तु यहाँ मन्दिर के श्रतिरिक्त पत्थर के दो बड़े भवन हैं। सम्भवतः ये राजा के रहने के महल थे। दूसरी विशेषता भीतरी हिस्से में तालाबों की प्रचुरता है। पेमोनिए इसे एक छोटासा 'वेनिस' कहता है जो राजेच्डा से एक शुष्क महस्थल में स्थापित किया गया था । सजावट भी-फूल, ग्रर।वेस्क इत्यादि-ग्रसाधारगतया सुन्दर है। किन्तु देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ कम हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि उत्तरकालीन शिलालेखों ग्रौर ग्रातु-श्रुतियों में जयवर्मा की स्मृति अन्य राजधानियों की अपेता महेन्द्रपर्वत या वेंग माला से अधिक सम्बद्ध प्रतीत होती है।

देवराज धर्मनिष्ठा—जैसा कि हम पहले देख चुके
हैं देवराज धर्मनिष्ठा राष्ट्रका राजधर्म था और जयवर्मा परमेश्वर
ने उसकी स्थापना की थी। इसी से मिलती जुलती धर्मनिष्ठा
चम्पा और मध्य जावा में भी पाई जाती थी। चम्पा
के डाँग डुआँग शिलालेख से मालूम होता है कि भद्रेश्वर
(शिव) और तत्कालीन राजवंश के बीच एक रहस्यपूर्ण
सम्बन्ध था। मध्य जावा के चंगल और डिनय शिलालेखों

में भी ऐसा ही सम्बन्ध सुचित किया गया है। कम्बोडिया में देवराज मरण्शील राजाओं की शाश्वितक मुलप्रतिमा है। इसके अतिरिक्त कम्बोडिया, चम्पा और जावा में इस घिनष्ट सम्बन्ध में तत्कालीन राजवंश और शिविलक्ष के बीच राजपुरोहित को महत्त्वपूर्ण भाग लेते हुए पाते हैं। कम्बोडिया में यह राजपुरोहित हिरण्यदाम है, चम्पा में ऋषि भृगु और मध्य जावा में महर्षि अगस्त्य। सम्भवतः इन सबका एक ही मूल था। जावा केन्द्र रहा होगा, जहाँ से इस धर्मनिष्ठा का प्रसार हुआ और इस बात को हम सन् ७३२ के चंग्गल शिलालेख से जानते हैं कि जावा ने अपनी अगस्त्य धर्मनिष्ठा दक्षिण भारत में कुक्षर कुक्ष से प्राप्त की।

कम्बोडिया में देवराज धर्मनिष्ठा ने राजपुरोहित को धर्मा-ध्यक्ष के ग्रासन पर विठा दिया। ग्रीर कम्बुज ग्राचार्याधि-पत्य को जयवर्मा तृतीय ने स्थापित किया। हम देख चुके हैं कि किस तरह शिवकैवल्य के कुल में देवराज का पौरोहित्य पैतृक-स्व हो गया; ग्रागे हम देखेंगे कि उसके वंशधरों ने इस से कितनी शिकमत्ता प्राप्त की। पुरोहित-वंश ने राजवंश को प्राय: तिमिराच्छन्न कर डाला।

जयवर्मा ने ६७ वर्ष राज्य किया, क्योंकि नो ता बाक का के खमेर शिलालेख से माल्म होता है कि उसका उत्तराधि-कारी सन् ८६६ में सिंहासन पर बैठा। भी केव के शिलालेख में हम एक कम्बुजेन्द्र का उल्लेख पाते हैं जिसने सन् ८०२ में राज्याधिकार प्राप्त किया था; अन्य शिलालेखों के अनुशीलन से माल्म होता है कि यह जयवर्मा तृतीय था।

## दो उत्तराधिकारी

जयवर्मा चतुर्थ — जयवर्मा चतुर्थ ने, जिसका परम धाम को पहुँचने के बाद का नाम विष्णुलोक था, सन् ८६६ से ८७७ तक राज्य किया।

वृद्ध महाराज की मृत्यु के वाद उनका पुत्र राजकुमार जयवर्द्धन यौवन की प्रथम उषा में सिंहासन पर बैठा और आठ वर्ष से अधिक राज्य न कर पाया। उसकी राजधानी हरिहरालय में थी। शिलालेख बतलाते हैं कि वह "युवा' पुराण शास्त्र में अनुरक्त, सूर्य के समान प्रतापी और सभी वीरगुणों से युक्त था; उसके चरण राजाओं के सिरों पर विश्राम लेते थे।

उसने जंगली हाथियों के ब्राखेट में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। एक खमेर शिलालेख, जो वेंग माला या महेन्द्रपर्वत के खगडहरों में उपलब्ध हुआ है, उसके एक जंगली हाथी पकड़ने की चर्चा करता है। एक और शिलालेख से जो विशाल फील के दक्षिण में मिला है, मालूम होता है कि उसने तीन हाथी पकड़े। उसके ब्रान्य कामों या पराक्रमों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मृत्यु ने ब्रासमय ही उसकी जीवन-चर्या को समाप्त कर डाला।

इन्द्रवर्मा प्रथम—जयवर्मा तृतीय के वंश का विच्छेद हो जाने से उसके इन्द्रवर्मा नाभी एक दूरवर्ती आत्मीय ने सिंहासन पर श्रिथकार किया, जिसका नाना रुद्रवर्मा मृत राजा जयवर्मा चतुर्थ की माता का मामा था। यह बात हमें बाकु के मन्दिर के शिलालेख से माल्म होती है। यह शिला लेख हमें बतलाता है कि चारों ओर उसकी वीरता का श्रातङ्क द्या गया था, उसकी लपलपाती हुई तलवार के सामने कोई न टिक सकता था। किन्तु शत्रु के पराङ्मुख हो जाने श्रथवा श्रभय की प्रार्थना करने पर वह श्रपने हृद्य की महानुभावता का परिचय देता था। सन् ५७० में जब श्री इन्द्रवर्मा ने राज्या-धिकार को प्रहण किया तब से प्रजा की सुख और समृद्धि की निरन्तर वृद्धि होती गई। राज्य पाते ही उसने प्रतिज्ञा की कि श्राज से पांच दिन के भीतर तड़ाग श्रादि खोदने का काम श्रारम्भ किया जावेगा। सन् ५७६ में उसने तीन शिवमुर्तियाँ और तीन दुर्गा की मुर्तियाँ स्थापित कीं।

इस शिलालेख के खमेर-भाग से हम मालूम करते हैं कि इन्द्रवर्मा ने मन्दिर की द्वः अष्टाजिकाएं अपने देवीभृत पूर्वजों को समर्पित कीं। सामने की पंक्ति की तीन अष्टालिकाएं कम से पृथ्वीन्द्रेश्वर, परमेश्वर और हद्देश्वर को विनियुक्त की गई हैं। पृथ्वीन्द्रेश्वर राजा के पिता पृथ्वीन्द्रवर्मा का पारमार्थिक नाम है जिसका यहाँ शिव से तादातम्य किया गया है। परमेश्वर—जो शिव का भी एक नाम है— जयवर्मा तृतीय का और हद्देश्वर (शिव का एक और नाम) राजा के नाना हद्द-वर्मा का दिव्य नाम है। दूसरी पंक्ति की दो अष्टालिकाएं क्रम से पृथ्वीन्द्रदेवी और धवनीन्द्र-देवी को समर्पित की गई हैं। इस पंक्ति की तीसरी अष्टालिका का शिलालेख अप्राप्य है। ये

स्त्री-नाम दोनों ही देवी दुर्गा और पृथ्वीन्द्रवर्मा और जयवर्मा की पिलयों के वाचक हैं। ये घ्रष्टालिकाएं शिव की उन तीन मूर्तियों छोर दुर्गा की उन तीन मूर्तियों के प्रतिष्ठा-भवन थीं जिनका उल्लेख संस्कृत शिलालेख में हुआ है। इस प्रकार यहाँ राजा के पिता, मातामह छोर जयवर्मा तृतीय इन तीन रूपों में शिव की उपासना की जाती थी।

बयाँग का शिलालेख—वयाँग में इन्द्रवर्मा का एक और शिलालेख मिला है जिसमें उसके सन् ५७७ में सिंहासनासीन होने, उसकी तलवार भयावह मारात्मकता और उसकी पराक्रमशीलता का उल्लेख है। यहाँ उसने एक सुन्दर समलँकृत शिव मन्दिर की स्थापना की थी और अतिथियों की सुविधा के लिए दो आश्रम बनवाये थे जिन में सुखोपमांग के सारे सामान रक्खे गये थे।

वाकाँग का मन्दिर—वाकाँग के मन्दिर में आठ मीनारों में से पाँच के नीचे इन्द्रवर्मा के पाँच शिलालेख मिले हैं। प्रत्येक में वाकु के शिलालेख के राज-स्तुति विषयक पहले आठ श्लोक अत्तरशः उद्धृत किये गये हैं; इससे आगे सहसा विच्छित्रता आ जाती है। शिलालेख का उद्देश्य तक उसमें नहीं दर्शाया गया है। तो भी बाकाँग एक भन्य स्मारक है, पिरामिड की आकृति के उन महान निर्माणों में प्रथम है जो खमेर वास्तुकला के उत्कृष्ट युग की विशेषता हैं। शिलालेख की अपू-र्णता से पेसा प्रतीत होता है कि मन्दिर बनते ही छोड़ दिया गया था। इस भवन में, एक के ऊपर दूसरी, वालुकापत्थर की श्रद्धालिकाएँ हैं। चारों ओर चार सोपान परम्पराएं चालीस सिंहों से सजी हुई हैं, जो ऊपर की ओर परिमाण में उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। बीस बड़े 'मौनोलिथ' हाथी, जो ऊपरले श्रावासों में कम से छोटे-छोटे होते जाते हैं, श्रद्धालिकाओं के कोनों पर रक्खे हुए हैं। आठ सुन्दर ईंट के बुर्ज मुकुट रूप से इस पिरामिड की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह मन्दिर एक विस्तीर्ण घेरे के मध्य में है जो दीवार और खाई से परिवृत है। खाई को पार करने के लिए सेतुबन्ध बने हुए हैं, जो बहुशिरस्क नागों के कंगुरों से श्रलंकृत हैं।

बाकु का मिन्द्र—बाकु के मिन्द्र में जिसका पहले उल्लेख हो चुका है, इं ईट के बुर्ज़ हैं जो बाकांग के बुज़ीं की अपेक्षा परिमाण में छोटे और कल्पना में शालीनतर हैं। ये दोनों खगुडहर अंगकोर थाम की दक्षिण-पश्चिम ओर लगभग दस मील की दूरी पर तत्कालीन राजधानी हरिहरालय के परिसर में हैं।

इन्द्रवर्मा की कला—इन्द्रवर्मा के राजत्वकाल की वास्तुकला में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण फ्रेंच इन्दोचीन के पुरातत्त्वविभाग के अध्यक्त श्रीयुत पारमाँतिए ने उसे वास्तुकला की एक पृथक् सरणी—'इन्द्रवर्मा की कला'—माना है। जयवर्मा तृतीय के राजत्वकाल की वास्तुकला की अपेत्ता वह आरम्भिक खमेर कला—फूनान की कला से कहीं अधिक मिलती जुलती है। ईंट के बुर्ज इन्द्रवर्मा के समय और आरम्भिक फुनान—काल दोनों ही में पाये जाते हैं। किसी मन्दिर

के भिन्न भिन्न भागों तक पहुँचने के लिए इस काल में कोई गैलिरियाँ नहीं हैं, जो झँगकोर थाम और झँगकोर वाट के उत्तर-कालीन स्मारकों के विशेष झँग हैं। झारम्भिक फुनान-काल के निर्माणों की भाँति इस समय के भवन भी एक विस्तृत त्तेत्र में न फैल कर झन्तरिन्न की ओर बढ़ते जाते हैं। झलंकरण-कला का, जो उदाहरणार्थ अंगकोर थाम के प्रधान मन्दिर बे योन की किसी भी सतह को झसंपृक्त नहीं होड़ती, इस काल में पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ है, यद्यपि फुनान की नंगी झनलंकृत सतहों की शैली की यहाँ झवहेलना की गई है। इन्द्रवर्मा के राजत्वकाल की झलंकरण-कला कान्छ-तत्त्य से मिलती जुलती है जब कि उत्तरकालीन शैली चित्र तेखन की भाँति पुष्कल हो जाती है।

इन्द्रवर्मा सन् ८८६ में परलोक को सिधारा और उसका पारमार्थिक नाम ईश्वरलोक पड़ा।

इन्द्रवर्मा के समय की लिपि—उसके पुत्र यशो-वर्मा के राजत्वकाल में—जो कम्बोडिया के इतिहास में युग-परिवर्तन का समय है—प्रवेश करने से पहले यहाँ पर इन्द्रवर्मा के समय की लिपि की कुक्क विशेषताएं दर्शाई जाती हैं। यह एक याद रखने की बात है कि जयवर्मा तृतीय के कोई समकालीन शिलालेख नहीं पाये जाते। केवल उत्तरकालीन वंशाविलयों इत्यादि से हम उसको जानते हैं। अतएव जयवर्मा द्वितीय के शिलालेखों के बाद, जो सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य करता था, इन्द्रवर्मा के शिलालेख प्रथम सरकारी लेख हैं। इन दो शताब्दियों के भीतर अन्नरों की आकृति में विशेष परिवर्तन आ गया था। उनके स्वरूप में गोलाई आ गई थी, उदाहरणार्थ 'व' प्रायः एक पूर्ण वृत बन गया था। वक्ररेखाएं अधिक लिलत हो चुकी थीं। आभरण-भङ्गुरताएं कुछ हद तक विकसित हो चुकी थीं, यद्यपि वे निर्विशेषतया सभी अक्षरों के ऊपर नहीं रक्खी गई थीं जैसे कि वे अगले राज्य में रक्खी जावेंगी। निःसन्देह इससे कलाविषयक प्रभाव की पृष्टि होती थी किन्तु साथ ही अक्षरों को एक दूसरे से पहचानने की कठिनाई भी उपस्थित हो जाती है। इस काल में जिह्वा-मूलीय और उपभानीय विल्कुल प्रयोग से बाहर हो चले थे। द और ड, ब और व में कई बार अस्तव्यस्तता लाई गई है। ब के स्थान में अकसर व का प्रयोग किया गया है। किन्तु भाषा बिल्कुल शुद्ध है और तक्षण करने वाले को कोई दोष नहीं दिया जा सकता।

## यशोवर्मा ।

भरत राहु का विद्रोह—महाराज इन्द्रवर्मा के पश्चात सन् ५८६ में उसका यशस्वी पुत्र यशोवर्द्धन श्री यशोवर्मा नाम से सिंहासन पर बैठा । श्रपनी माता महारानी इन्द्रदेवी की कुलीनता के कारण अपने पिता के अभिषेक काल से ही उसका ब्रानाबाध इल सौभाग्य-शिखर पर पहुंचना निश्चित था। तथापि राज्य पाते ही उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा। बाँटेई क्रमर का खमेर शिलालेख हमें बतलाता है—''जब भारत राह सम्बद्धि ने महाराजाधिराज यशोवर्मा के विरुद्ध विद्रोह किया और राजमहल पर आक्रमण किया तो राजधानी से सारी सेनाएं भाग निकलीं । महाराज स्वयं लड़ने के लिए बाहर निकले । सञ्जक द्यर्जुन और सञ्जक श्रीधरदेवपुर महाराज के शरीर की रत्ना करते हुए शत्रु से लड़ते रहे और उनकी श्राँखों के सामने ही घराशायी होगये।" भरत राहु के विद्रोह को दबाने के बाद यशोवर्मा ने अपने राजभक्त अंगरक्षकों के परिवारों को धन, प्रतिष्ठा त्रादि के रूप में पुष्कल पुरस्कार दिया और उनकी प्रतिमाएं स्थापित करवाई । सम्भवतः जयवर्मा चतुर्थ के परिवार के कुठ ब्यक्तियों ने इस विद्रोह की प्रोत्साहना दी थी। भविष्य में राज्य को विद्रोहिओं के छिद्रान्वे-षणों से सुरक्षित रखने के लिए यशोवर्मा ने एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग स्थापित किया।

एक प्रतापी सम्राट—उसकी शिक्षा का भार मुनिवर सोमिशिव के शिष्य वामिशिव नाभी एक ब्राह्मण को सौंपा गया था जो इन्द्रवर्मा का भी उपाध्याय था । सिंहासन पर बैठते समय यशोवमां की आयु बीस वर्ष से अधिक न रही होगी। उसके शिलालेख उसके युवापन का निर्देश करते हैं। जो कुक्र भी हो, वह कम्बोडिया के महान् प्रतापी सम्राटों में से एक था । उसीके शासनकाल में खमेर वास्तुकला उत्कर्ष की पराकाष्टा को पहुंची थी । उसके बीस वर्ष के राजत्वकाल में अनेकों घटनाएं घटित हुईं। अनेकों राजमहल और मिन्द्र बने, अनेकों मृतियाँ स्थापित की गईं। अँगकोर थाम या यशोधपुर का विश्रुत नगर उसीके सराहनीय प्रयास का फल है।

यशोवर्मा का चिरित्र—उसके शिलालेख हमें बत-लाते हैं कि यशोवर्मा विभूतिमत्ता का अनुपम पुञ्ज था । वह विद्वानों के लिए गुरु, रमिणयों के लिए साज्ञात कामदेव और राजाओं के लिए महेन्द्र था,—

''गुरुः सूरिवरैस्तव्वैर्ध्वरस्त्रीमिर्मनोभवः।
महेन्द्रो धरणीनाथैर्य्य एकोऽप्येवमीरितः।।''
उसके सौन्दर्य के विषय में कवि कहता है—
'दन्धांगस्याप्यनंगस्य स्थितं सौ दर्य्यजं यशः।
हहन्धुमिव रुद्रेण यो नु कान्ततमः इतः।।''

''यस्यांगसगिसौन्दर्ध्यविसरह्लीदिता रतिः। स्वभर्तृवधवैधव्यँ \*जहौ सा बञ्चनामिव।।''

कामदेव का पार्थिव शरीर जलकर झार हो चुका था किन्तु उसका रूपलावग्य से उत्पन्न हुआ यश अभी तक बेना हुआ था; मालूम होता है शिव को यह भी सहा न हुआ। तभी तो यशोवर्मा जैसे "असामान्यसौन्दर्य" कान्ततम व्यक्ति की सृष्टि करवाई । और तो क्या वैधव्य-विधुर-हृद्या रित भी उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर अपनी अन्तर्वेदना को भुल गई।

उसके मुख-मग्डल की समता करने वाला यदि आज तक किसी भी व्यक्ति का मुख हुआ होता तो चन्द्रमा से उसकी तुलना क्यों की जाती; चन्द्रमा बेचारा स्वयं शरमा न जाता?

> ''येन तुल्यं भवेद्दक्त्रमेकस्यापि पुरा यदि। मुखोपमानतां चन्द्रो नानीयेत विपश्चिता ॥''

यशोवर्मा सम्राट् समुद्रगुप्त के समान भर्ली भाँति कृतिविद्य श्रौर व्युत्पन्न था। जिस वाक्-सन्दर्भ में उसकी कृतिविद्यता का वर्णन किया गया है वह हमें इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख की याद दिलाता है, - 'विज्ञान श्रौर कला, भाषाश्रों और लिपियों नृत्य श्रौर संगीत; श्रादि में वह ऐसा निपुण था मानो वही श्रादि श्राविष्कर्ता रहा हो,—

'यः सर्व्वशास्त्रशत्रेषु शिरामापालिपिषापि । नृत्तगीतादिविज्ञानेष्त्रादिकर्तेव पण्डितः ॥'' वह भाषा का पूर्ण पश्डित था; उसने पातञ्जल महाभाष्य पर एक टीका लिखी—

''नागेन्द्रवक्त्रविषदुष्टतयेव भाष्यं मोहप्रदं प्रतिपदं किल शाब्दिकानाम् । व्याख्यामृतेन वदनेन्द्रविनिर्गतेन यस्य प्रबोधकरमेव पुनः प्रयुक्तम् ॥''

उसके उत्तराधिकारियों के शिलालेख भी उसकी बहुविध तत्त्वसिद्धियों की सराहना करते हैं। उसने स्वयं अपने नाम का विग्रह इस प्रकार किया है—श्री=लद्दमी, यशस्=कीर्ति, वर्मन्=कवच; वह सौभाग्यशाली पुरुष, यश जिसका कवच है।

केवल मानसिक गुणों और रूप श्री के ही कारण नहीं किन्तु बाहुबल की दृष्टि से भी वह श्रलोक-सामान्य था। दाहिने श्रीर बायें दोनों हाथों से प्रेरित बाणों के द्वारा उसने जय श्री को श्रहण किया। तलवार के एक मात्र प्रहार से उसने एक मोटे सखत ताम्बे के डंडे के तीन टुकड़े कर डाले। केवल श्रपनी बाई भुजा से उसने एक मदमस्त हाथी को मार डाला; मानों इस प्रकार वह सिंह का उपहास करना चाहता था, जिसे हाथी को मारने के लिए श्रपने दोनों श्रगले पंजों की ज़रूरत है।

क्या यह सम्भव नहीं कि यह वही सम्राट् हैं जिसे हम कई तक्षण किये हुए दृश्यों में देखते हैं ? कई वार हम एक तरुण श्रौर शोभनाकृति, वीर श्रौर शक्तिशाली, नृप का साक्षात करते हैं । वह बिना किसी शस्त्र के एक सिंह पर श्राकमण करता है। उसने ध्रपनी दाहिनी टाँग को इस हिस्न जन्तु की पीठ पर श्रड़ा लिया है और श्रव दाहिनी मुट्ट से उसके भीषण सिर को पीछे फिरा कर उसकी कमर को तोड़ता है। वह मह्युद्ध में इतना तगड़ा था कि उसने एक ही च्रण में दस मह्यां को उठा कर जमीन पर पटक दिया, जिससे वे सब इटपटाने लगे।

यद्गोवर्मा की कुल परमप्रा—यहाँ पर यशोवर्मा का कुल-परिचय करा देना भी उचित होगा। उसकी कुल परम्परा का विशद वर्णन प्राह बाट के शिलालेख में इस प्रकार दिया गया है,—'अनिन्दितपुर राजकुल का पुष्कराम्न नामी एक वंशज था, जिसने शम्भुपुर का राज्य प्राप्त किया था और जो उस की माता के मामे का मामा था जिसने महेन्द्र गर्वत पर अपनी राजधानी स्थापित की थी।

'इस राजा के कुल में एक राजेन्द्रवर्मा उत्पन्न हुआ था जिसका मातृवंश व्याधपुर में राज्य करता था और जो स्वयं वहाँ का राजा बना था और जिसने बाद को शम्भुपुर का राज्य भी प्राप्त किया था। उसने राजकुमारी नृपतीन्द्रदेवी से विवाह किया जिससे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो महीपति-वर्मा (जयवर्मा) नाम से प्रसिद्ध हुआ।

'आर्थदेश से द्विजवर अगस्त्य कम्बोडिया में पधारा था। वहाँ उसने राजकुमारी यशोमती से विवाह किया जिससे उसके नरेन्द्रवर्मा नामी एक पुत्र पैदा हुआ। नरेन्द्रवर्मा की नरेन्द्रजदमी नाम्नी एक पुत्री थी जो राजपितवर्मा को व्याही गई थी; इस नव द्म्यती की राजेन्द्रदेवी नाम्नी कन्या महीपित-वर्मा को व्याही गई थी। राजेन्द्रदेवी से महीपित वर्मा की इन्द्रदेवी नाम्नी एक अति रूपवती पुत्री उत्पन्न हुई; यही यशीवर्मा की माता थी।

यशोवर्मा के यश के विषय में किव कहता है,— ''यस्य अमित सर्वित्र यशश्चन्द्रांशुनिर्म्मलम् । प्रतापशोगणभयाद्दग्धाब्चिरित दिङ्मुखे ॥''

चम्पा के विरुद्ध प्रस्थान — राज्य के सुव्यविस्थित करने के बाद श्री यशोवर्मा को विजय स्वप्न श्राने लगे। इस स्वप्न को यथार्थता का रूप देने के लिए उसने श्रच्छी तैयारियाँ कीं। स्थल-सेना के श्रतिरिक्त उसने जल सेना भी संगठित की। वह हमें बतलाता है कि उसके श्रसंख्य जंगी जहाज थे।

''नौकार्ब्युदं येन जयाय याने

प्रसारितं सी असितं समंतात् ।

मित्रं महाच्यौ मधुकैटमाभ्यां

ब्रह्माम्बुजस्येव दलार्व्वदं प्राक् ॥''

खेद हैं कि इस विजयी सम्राट्ने ग्रापनी विजय-यात्राधों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। केवल चम्पा के सम्बन्ध में दो तीनेक बातें बतलाई गई हैं; किन्तु यहाँ उसकी विजय क्षिण्क थी, उसका डंका बजते न बजते यशोवर्मा के जातीय शत्रु वीर चाम ग्रापने गौरव की रज्ञा के लिए सहसा उठ खड़े हुए।

''राजा (यशोवर्मा ) ने पूर्व की थ्रोर चम्पा द्वीप पर श्राक्रमण किया। फिर उसने उस दुर्ग को छीना जिसे चम्पा के राजा श्री जय इन्द्रवर्मा ने वेक पर्वन पर बनवाया था। राजा के स्थान पर उसने चम्पा के एक सेनापति को सिंहासनासीन किया। चम्पा की प्रजा उसकी घात में जा हिपी और उसने राजा को घेर लिया। उनके सारे बारह सैन्यदल पठाडे जाते रहने पर भी निरन्तर लड़ते रहे राजा को अपनी सेना सहित लडते लडते त्रयचर पर्वत को पीछे हटना पड़ा इस पर्वत पर चम्मा के सैन्यइतों ने उसे घेर जिया और उनके शिरोवे-ष्ट्रन पहने हुए याधाओं ने उस पर आक्रमण किया, किन्तु उनके इकतीस ब्रादमियों को छोड़ कर बाकी सब मारे या घायल किये गये। राजा नीचे उतरा श्रौर लडना हुआ पर्वत के ब्राधार पर पहुँचा जिसको शत्रु धेरे हुए था। किसी ने उनसे भिड़ने का साहस नहीं किया। सञ्जक श्रीदेव और सञ्जक श्री वर्धन ने, जिन के घएने राजा की सेवा करने के लिए धर्म-वचन दे चुके थे और जो विजयपुर देश से वहाँ आये थे, राजा से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी आँखों के सामने अपने प्राणों की बिल देने दे। चम्पा की सेना ने भिलकर उन पर आक्रमण किया और वचन के धनी वे दो राजभक्त सेवक बुरी तरह घायल होकर धराशायी हो गये। राजा ने राजसी ठाट से उनका अन्त्येष्टि कर्म किया। राजा लगातार लडना हुआ अपनी सेना को वापिस लाया। कम्बोडिया को लौट ग्राने पर उसने मृत सञ्जकों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई और उन्हें "ग्राम-टेन" का पारमार्थिक नाम प्रदान किया।"

उसके राज्य का विस्तार—सन् १४८ का एक शिला लेख बशोवर्मा की चर्चा इस प्रकार करता है—"इन्द्रात्मज, धनन्य सामान्य, प्रतापशाली,—वह जगत का परम अधीश्वर था, जिसकी सीमाएं सूच्मस्कन्नात (पीगू प्रदेश में , समुद्र, चीन और चम्पा थीं।" इससे हमें यशोवर्मा के साम्राज्य के विस्तार का करीब करीब यथार्थ विवरण प्राप्त होता है। उसका शासन चीन के पर्यन्तों से बर्मा तक फैला हुआ था और इस प्रकार उसमें कम्बोडिया के अतिरिक्त लाओस, अनाम, सियाम और बर्मा सम्मिलित थे।

उसके शासन और शिलाले ल उसकी सामरिक चर्या को छोड़ कर अब जरा उसकी शान्ति-काल की कलाओं की ओर भी एक दृष्टि डालें। यशोवमां जैसा महेच्छ और अति त्युत्पन्न सम्राट् केवल शस्त्रों से प्राप्त की हुई कीर्ति से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकता था। वह वास्तुकला से रुचि रखता था और अपनी महतीचर्या के आरम्भ ही से उसने अपने स्वप्नों को कार्य रूप में परिग्रत करने में अपना मन लगाया। सिंहासनाधिरूढ़ होते ही इस नववयस्क उत्साही सम्राट् ने अपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में पत्थर पर अङ्कित किये हुए बारह घोषणा प्रतियाँ भेजीं जिनका अभित्राय प्रजा को एक महती घटना से सचित करना था। यह महती घटना यशोधरपुर में 'बेयोन' नामी भव्य शिव-मन्दिर की प्रतिष्ठापना थी।

एक नवीन वर्णमाला—ये घोषणा-परल दो पृथक् लिपियों में लिखे गये हैं। कम्बोडिया की साधारण लिपि के श्रितिरक्त, जो श्रारम्भ में दक्षिण भारत से वहाँ गई थी, यशो-वर्मा ने यहाँ एक श्रौर विचित्र लिपि का प्रयोग किया, जिसका प्रचार उसका श्रपना व्यक्तिगत काम था श्रौर जो उसकी मृत्यु के साथ ही श्रन्तिहित हो गया। इस नवीन वर्णमाला की विशेषता पुष्पालंकरण युक्त लम्बाकार नुकीले श्रक्षर हैं जिनके कोनों को श्राश्रित परिशिष्ट व्यापृत किये हुए हैं; इस प्रकार ये श्रत्तर एक पूर्ण जंजाल में घिर जाते हैं। यह नई वर्णमाला श्रारम्भ में उत्तर भारत से गई थी श्रौर बहुत पहले से मद्रास में इस्तेमाल की जाती थी। वहाँ से वह जावा को पहुची जहाँ उसका विकास रुक गया श्रौर जहाँ उसका नमूना कलनसन के ७७= के बौद्ध शिलालेख में देखा जा सकता है। जावा से उसने कम्बोडिया की यात्रा की। श्रीयुत ऐमोनिए कहते हैं कि तत-कालीन कम्बोडिया पर जावा के प्रभाव का यह भी एक प्रमाण है।

ये द्विमुखी शिलालेख प्रशंसनीय ढँग से खुदे हुए हैं। इससे अधिक लिलत और कष्टसाध्य और कुक्र नहीं हो सकता था।

राजगुरु सोमशिव और वामाशिव—अपनी और अपने पूर्वजों की प्रशंसा में किसी भी पूर्वकालीन राजा ने इतने अधिक शिलालेख नहीं खुद्वाये थे। इन शिलालेखों के रचिता सम्भवतः राजगुरु और पुरोहित—वृद्ध सोमशिष और उसका नववयस्क शिष्य वामशिव—थे। ये दोनों ही वास्तुकला के बड़े प्रेमी थे और बहुत कुक हद तक तरुण सम्राट् में महती वास्तुकला की रुचि पैदा करने का श्रेय भी इन्हीं को है।

वृद्ध सोमशिव जयवर्मा परमेश्वर के भव्य राजत्व-काल को देख चुका था श्रौर इन्द्रवर्मा का गुरु रह चुका था ।

ये शिलालेख यशोवर्मा की गाड़ धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करते हैं ग्रौर तत्कालीन कम्बोडिया में हिन्दू धर्म के विकास पर ग्राच्या प्रकाश डालते हैं।

यशोवमी का उपास्य देव-यशोवमी शिव का परम भक्त था। लोली के मन्दिर का शिलालेख इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, - "नरेन्द्रराज यशोवर्मा जिसने शक संवत ५११ में राज्य प्राप्त किया, यह सब कुळ्—किंकर ब्रादि —स्वस्थापित परमेश्वर को समर्थित करता है । वह दानियों में श्रग्रगी समस्त भावी कम्बुजभूपतीन्द्रों से वार वार ग्रभ्यर्थना करता है कि ब्राप इस धर्मसेतु की परिपालना करें। ब्राप, जो यशःशरीरी हैं, कर्तब्य के लिए प्राणों पर खेलने को सदा तत्पर हैं, ग्रपने सिर को ऊँचा उठाए रखनेवालों में वरिष्ठ हैं, क्या श्राप देवस्व की चाहना कर सकते हैं? गोप्ताओं की उपस्थिति में जो श्रपने ग्रापको नेकनियत दिखलाते हैं किन्तु श्रवसर मिलते ही देवद्रव्य के अपहरण करने से नहीं चुकते उनसे इसकी रक्षा करो। सत्य-युग में भी तो श्रमृत को चुराने के लिए राहु ने देव-वेश घारण किया था । जिस प्रकार विष्णु ने राहु श्रौर उस जैसों को ग्रभिभृत करके देवताओं ग्रीर ग्रमृत की रहा की, उसी प्रकार द्याप भी चोरों को मार कर देव द्यौर देवस्व की रज्ञा करें। मैं भली भाँति जानता हूँ कि माँगना मौत है — विशेष कर राजा के लिए, तथापि धर्म के निमित्त मरना भी प्रशंसनीय है। अतः मैं आप जैसे त्यागियों से याचना करता हूँ। राजकुमारों, मन्त्री आदिश्रों को निवेदन इत्यादि से उसकी रत्ना करनी चाहिए। आपको, जो स्नेहशील और विद्वान हैं, राजा यह परिपालना आदि का भार सौंपता है।" यशोवर्मा का उपास्य देव शिव एक सिचदानन्द दार्शनिक तत्त्व है जो माया-जगत के आरम्भ में अपने आनन्द के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन रूपों को धारण करता है और युगान्त में फिर केवलात्मा को प्राप्त हो जाता है—

''प्राक्केवलोऽपि भगवान् रतये त्रिघा यो, भिवश्चतुर्म्मुखचतुर्भुजशम्भुम्क्तिः । प्रारम्भ एव भुवनस्य पुनर्य्युगान्ते, कैवल्यमेति च शिवाय नमोऽस्तु तस्मै ॥''

शक सम्वत् -१७ का फ्नौम संदक शिलालेख यशोवमीं के राजत्वकाल पर बहुत कुछ प्रकाश डालता है । इसमें शिव, महावराह, विष्णु, ब्रह्मा, गौरी और सरस्वती सब ही को नमस्कार किया गया है । ये देव और देवियाँ उस समय तक कम्बोडिया में लोक-प्रिय हो चुके थे और खमेर लोग उनकी उपासना करते थे । किसी हिन्दू के लिए किसी एक ही देवता की उपासना करने का कोई नियन्त्रण नहीं था । कम्बोडिया के लोग अनावाध सभी प्रधान हिन्दू देवी देवताओं को पूजते थे । शैव, वष्णाव आदि साम्प्रदायिक भेदभाव का प्रादुर्भाव वहाँ व हुआ था । हृद्य को संकीर्ण और कुणिठत कर देने वाली

हठधर्मता का उद्य वहाँ न होने पाया था, धार्मिक दुराग्रह कम्बुज-क्षितिज को कल्लुषित न कर सका था।

इन्द्रतटाक में प्रतिमा-स्थापन—अपने माता पिता की पुग्याभिवृद्धि के लिए यशोवमी ने श्री इन्द्रतटाक-द्वीप में शिव और पार्वती की चार प्रतिमाएँ स्थापित कीं । यह तटाक उसके पिता इन्द्रवर्मा ने खुद्वाया था। लोली के मन्दिर का खमेर शिलालेख हमें बतलाता है कि मन्दिर के सामने के दो बुर्जी पर जो शिव-प्रतिमाएं थीं उनके नाम कम से इन्द्रवर्मेश्वर और महापतीश्वर थे। अतएव यहाँ भी शिव के रूप में राजा के पिता और मातामह, इन्द्रवर्मा और महापतिवर्मा, की दिन्याराधना होती थी। दूसरी पंक्ति के दो बुर्जी में भवानी की दो प्रतिमाओं के नाम इन्द्रदेवी और राजेन्द्रदेवी—कम से राजा की माता और मातामही—थे। इस प्रकार पिक्रले राज्य के बाकु के मन्दिर की भाँति यहाँ भी पितृ-पूजन और देवाराधना को एकत्र सिन्निहित किया गया था।

यद्गोधराश्रम— अपने पिता की भाँति यशोवमां ने भी एक सुन्दर तटाक बनवाया जिसका नामयशोधरतटाक था। उसके राजत्व-काल में आश्रमों की संस्था भी विद्यमान थी। उसने स्वयं यशोधराश्रम की स्थापना की थी जहाँ बेयोन का प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमन्दिरों के लिए उसने जो शासन खुद्वाये वे भी उल्लेखनीय हैं— "रल, काञ्चन, रूप्य, गाय, भेंत, घोड़े हाथी, पुरुष, स्त्री, उद्यान आदि जो कुक्त भी श्रीयशोवमां भूपति ने आश्रम को दिया है उसे राजा या कोई अन्य ब्यक्ति

श्रपहरण नहीं कर सकता। राजकुटी के श्रन्दर राजा, राजपुत्र श्रौर ब्राह्मण श्राभरण पहने प्रवेश कर सकते हैं। सामान्यजन-सेवक-वर्ग-विना माला धारण किये केवल विनीत वेश में वदाँ जा सकते हैं । वे नन्द्यावर्त पुष्प को अपने साथ ले जा सकते हैं। भोजन खाना, सुपारी चवाना, कलह ग्रादि वर्जित हैं। जन साधारण का प्रवेश भी निषिद्ध है। दुःशील यति वहाँ नहीं लेट सकते । ब्राह्मण, शिव ब्रथवा विष्णु के उपासक, सुशील शिष्टाचार युक्त लोग, जप, ध्यान ब्रादि करने के लिए वहाँ उपवेशन कर सकते हैं । राजा को क्रोड़ कर ब्राश्रम के सामने जो कोई रथ पर सवार हो उसे उतरना पड़ेगा, क्वाता ओढ़ कर भी कोई नहीं जा सकता यह नियम विदेशियों के लिए नहीं हैं। यहाँ जो उत्तम तपस्वी कुलपति नियुक्त किया गया है उसका काम सदा भोजन पान करवाना, पान खिलाना, ब्राह्मणः राजपुत्र, मन्त्री, सेनाधिपः, शैव श्रौर वैष्णव तपःस्वयीं और ग्रन्य श्रेष्ठ मनुष्यों का ग्रातिथ्य करना है। उन सबका सत्कार यहाँ दिए हुए क्रम से होना चाहिये।"

इसी तरह के और भी कई शिलालेख हैं जिनमें शिव, गणेश, कीर्त्तिकेय, नारायण, रुद्राणी ब्रादि देवताओं को 'शासन' दिये गये हैं। मोरूम के शिलालेख में ब्रह्मराक्षसों को भी एक ऐसा शासन दिया गया है।

जैसा कि उक्त वर्णन से पूर्वाभास हो गया होगा भारतीय जाति-प्रथा ने भी कम्बोडिया में प्रवेश कर लिया था। यशो-वर्मा ने उसका फिर से संगटन करने की कोशिश, की। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं उसके शासन-काल में आश्रम-संस्था का पुनर्जन्म हुआ। फ्रक्नीरों आदि के टिकने के लिए उसने सारे देश में एक सौ उत्तम आश्रम स्थापित किये। सर्वत्र उसकी उदारता और वदान्यता की धूम थी।

आश्रम-नियम—धाश्रम में ब्रातिथियों की ब्रची का ब्रानुकम इस प्रकार दिया गया है,—

''अथ द्विजोऽधिकं पूज्यः

परेभ्यो बहवो यदि ।

प्राप्तास्ते क्रमशः शील-

गुणविद्याविशेषतः ॥

राजपुत्राश्च मन्त्री च

बलाध्यक्षश्च सज्जनः ।

ते सर्वे पूजनीयाः स्यु-

रानुपूर्व्याः प्यतनतः ॥

मान्यो विशेषतः शूरो

रणे दृष्टपराक्रमः ।

रणार्थी त्वरणार्थिभ्यो

धर्मरक्षा हि तिस्थता ॥

शैवपाञ्चपताचाय्यौं पूज्यौ विप्रादनन्तरम् ।

तयोश्च बैय्याकरणः पूजनीयोऽधिकं भवेत् ॥

शैवपाशुपतज्ञान-शब्दशास्त्रविदां वरः । आचार्थ्योऽध्यापकः श्रेष्टमत्रमान्यो वराश्रमे ॥ आचार्थ्यवद् गृहस्थोऽपि माननीयो बहुश्रुतः । अभ्यागतगुणानां च परा विद्येति मानवम् ॥

फिर (राजा के वाद ) ब्राह्मण का सबसे प्रथम सत्कार होना चाहिए। यदि वे (ब्राह्मण) बहुत से हों तो उनके शील, गुण और विद्या का विचार होना चाहिए। राजकुमार, मन्त्री सेनाध्यक्ष थ्रोर सज्जन इन सबका सत्कार यहाँ दिये हुए कम से होना चाहिए। रण में लब्धप्रतिष्ठ बीर की द्र्यो विशेष रूप से होनी चाहिए। यरणणील की अपेक्षा रणशील अधिक माननीय हैं, क्योंकि धर्म की प्रतिष्ठा उन्हीं पर आश्रित है। ब्राह्मण के बाद शैव थ्राचार्य और पाशुपत ब्राचार्य सत्कृत्य हैं, गदि उनमें से एक वैयाकरण हो तो उसका सत्कार प्रथम होना चाहिए। शेव और पाशुपत सिद्धांतों और व्याकरण में जो सबसे अधिक पारंगत हो वही इस आश्रम में सबसे अधिक पूजनीय हैं। विद्वान यदि गृहस्थ हो तो भी थ्राचार्य ही के समान श्रादरणीय है क्योंकि मानव धर्मशास्त्र के अनुसार विद्या से बढ़ कर और कुछ नहीं हैं। इसके बाद मनुस्मृति का उद्धरण दिवा गया है—

'वित्तं बन्धुर्व्वयः कर्म्म विद्या सवति पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥'' फिर--

''सामान्यमानवान्सर्व्वान्बालवृद्धरुजान्वितान् । दीनानाथांश्च यत्नेन भरेद् भुक्तीषधादिभिः ॥ नित्यं हेमार्चनविधि विदधीत यथाविधि । तृणदानोपचाराभ्यां कपिलामिष पूजयेत् ॥''

बाल, बृद्ध, रुग्ण, दीन, श्रनाथ, सभी साधारण जनों का श्राश्रम में भोजन, श्रोषध श्रादि से यत्न पूर्वक भरण होना चाहिए। हर रोज विधि पूर्वक सुवर्णदान होना चाहिए श्रौर एक भूरी गाय की घास श्रौर उपचार से पूजा होनी चाहिए।

अगले तीन स्ठोकों में उनका पिग्रड-विधान है जो "अपनी राजभिक्त को निभाते हुए युद्ध में काम आए हैं, जो भक्तजन पञ्चत्व को प्राप्त हो गये हैं, जिन मृत पुरुषों का कोई पिग्रड देनेवाला नहीं है।" फिर काक विश्व की भी चर्चा की गई है। आश्रम में हिंसा का सर्वथा—मनसा, वाचा, कर्मणा—निषेध था। उसके अथवा तड़ाग के परिसर में कोई आखेट नहीं कर सकता था। यदि निरपराध मनुष्य आश्रम की शरण लेता थां तो वहाँ उसके पीड़क से उसकी रक्षा की जाती थी। दुःशील स्त्रियाँ वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती थीं।

संस्कृत-साहित्य के इतिहास पर एक नया प्रकाश —यों तो यशोवर्मा के शिलालेख में अनेक संस्कृत और प्राकृत लेखकों के नाम आप हैं, रामायण और महाभारत का भी निर्देश हुआ है, परन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बात सुश्रुत के वैद्यकशास्त्र का निर्देश है।

कवि कहता है-

''सुश्रतोदितया वाचा समुदाचारसारया।

एको वैद्यः परत्रापि पजाव्याधि जहार यः ॥"

सुश्रुत की कही हुई शिष्टाचार-गिंभत वाणी से उस (यशो-वर्मा) एकमात्र वैद्य ने प्रजा की, ऐहिक ही नहीं, किन्तु पारली-किक ब्याधि को भी दूर किया।'

सुश्रुत के विषय में विद्वानों की धारणा थी कि वह नवीं शताब्दी से बहुत पीछे हुआ था। यही नहीं, उसके नाम तक पर सन्देह किया जाता था। किन्तु यशोवमां का शिलालेख सुदूर पूर्व से स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि उक्त शताब्दी में यह इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि उसका यश हिन्द महासागर को भी पार कर गया था।

अँगकोर थाम यद्योधरपुर— श्रँगकोर थाम यशो-वर्मा की उदात्त प्रवृत्ति श्रौर महेच्छता का श्रनपायी कीर्ति-स्मारक है। सदोक काक थाम के शिलालेख से मालुम होता है कि उसका भौलिक नाम यशोधरपुर था। यशोधरपुर का निर्माण-कम इस प्रकार है—प्रथम. मध्यस्थ बुर्ज को छोड़ कर, बेयोन का शिव-मन्दिर, फिर परिखाएँ, प्राचीर-बन्ध, कुञ्जगिलयाँ और नगर के विशाल फाटक; श्रौर अन्ततः बेयोन का विस्मया-वह बुर्ज, जिसका नाम यशोवरिगिरि था—खमेर शिलालेख उसे 'झाम कग्रटाल' (केन्द्रस्थ पर्वत) कहते हैं—श्रौर जो ''सुन्दरता में मेरु पर्वत की समता रखता था।'' वस्तुनः यह बुर्ज ठीक उस द्यायत के केन्द्र पर स्थित था जो नगर की सीमाओं को निर्धारित करना था।

परिखा—तीन सौ फीट से भी श्रिष्ठिक चौड़ी श्रौर काफ़ी गहरी परिखा अँगकोर थाम को घेरे हुई थी। समय ने उसके विस्तार को कम कर दिया है। श्रव उसका तल धूसिरत पङ्क से जर्जरीसृत है, जिसमें कंटीली भाड़ियाँ उग श्राई हैं। उसका एक श्रंश धान के खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है। परिखा से परे तीस बत्तीस फीट की दूरी पर नगर की चारों श्रोर एक लाइमोनाइट की दीवार थी।

पाँच सेतुबन्ध — नगर वर्ग के ब्राकार में बनाया गया था। जिसकी प्रत्येक भुजा दो मील से भी ब्रांधक लम्बी थी। पाँच ब्रांत विस्तीर्ग महत्तापूर्ण सेतुबन्ध, — दो पूर्ववर्ती मुख पर से ब्रार बाकी ब्रन्य तीन दिशाओं के मुखों पर से, परिखा को पार करते हुए प्राकारबन्ध की दीवार के पाँच विशाल द्वारों तक चले जाते थे। प्रत्येक पार्श्व का कँगुरा ए वर्गी मर्त्सनावह बहुशिरस्क सर्प के रूप में था जिसे बैठे हुए महा की पंक्त ब्रपनी भुजाओं में घुटनों के सहारे थाम कर सरल नैसर्गिक ढँग पर क्षीर-सागर के मथन का दृश्य दिखाती थी। प्रत्येक पुल के प्रत्येक कँगुरे पर ४४, दोनों ब्रोर १०८, सब मिलाकर ४४० महा थे।

पाँच विद्याल द्वार—इन सेतुबन्धों से परे प्राकार-बन्ध के पाँच द्वार सचमुच वास्तविक स्मारक हैं जिनसे चास्ता और मन्यता प्रदर्शित होती हैं। उनकी श्रष्टालिकाएँ—जिनकी सारी ऊँचाई मिलाकर ६५ फीट से भी अधिकथी—प्रवेश-मार्ग के बीस बाईस फीट ऊँचे गुम्बदों को ढके हुई थीं, जिसके दार्थे बाय दोनों ओर अंग-रक्षक थे इन फाटकों क विशाल स्थुल कपाट लकड़ी के बने हुए रहे होंगे जो कभी के अन्तर्हित हो चले हैं

तीन सिर वाले हाथी — द्वार के पत्येक पार्श्व में एक तीन सिर वाला हाथी बाहर को निकला हुआ है। केवल उसके शिर श्रीर श्रगले पाँव प्रदर्शित किये गये हैं । एक डोर जिस पर एक घंटी लटक रही है, उसके गले से बन्धी हुई है। उसके चौड़े पैर वालुकापाषाण के वने हुए कमल-दलों और श्रन्य जल में उगने वाले पौदों को कुचल रहे हैं । उसकी तीन सुँडें जल-पूष्पों के एक स्तवक को तोड़ रही हैं। चूँकि नीचे एक समय परिखा का पानी बहता था यह व्यक्तीकरण अव्याज-मनोहर और नितान्त नैसर्गिक था। उसकी सुँडें स्तम्भी का काम दे रही हैं। विशाल हौदीं पर महाबत बैठे हुए हैं जो अब घिस कर लुप्तप्राय हो चले हैं झौर सब के ऊपर एक भीमकाय चतुमुख व्यक्ति अथवा ब्रह्मा अपनी अविनाशिनी मुसकान से दर्शक को मुख्य कर रहा है। उसके भारी श्रङ्गों से शाश्वतिक दर्शन-चिन्ता भलक रहा है। द्वार के अन्दर सर्वत्र सिद्धहस्तता से प्रतिच्छायाएँ प्रदर्शित की गई हैं। मध्यवर्ती गुम्बद पार्श्ववर्ती ग्रम्बदों से अधिक ऊँचा है।

पाँच वीथियां—पाँचों द्वारों से नगर की ओर पाँच वीथियाँ चली जाती थीं, जिनके पार्थ्वों में उद्यान श्रौर प्रतिष्ठित जनों के निवास-भवन थे। पूर्वी मुख के द्वार से जानेवाली वीथिका, जो इस समय 'पूत-द्वार' नाम से प्रसिद्ध हैं, निःसन्देह एक प्रकार का धर्म-पथ थी, जहाँ से विस्मय-चिकत आँखें सामने सीढ़ियों पर के सिंहों और चौपाल-वन्धों पर के बहुशिरस्क नागों के दृश्य और वेथोन के गुम्बदों की उत्तरोत्तर उत्सिर्पेशी परम्परा के जंजाल को निहार निहार कर चिन्ता-जड़ होती थीं; जहाँ केन्द्रस्थ बुर्ज अपनी अशेष महत्ता लिये अन्तरिक्त का मार्ग दिखा रहा था।

नगर के दक्षिणी द्वार से जानेवाली वीथि से भी —जो सम्भवतः वाणिज्य का पथ था— दृष्टि निरन्तर उसी विभूतिमत्ता-युक्त उच्छित बुर्ज द्यौर उसके द्यसंख्य पाषाणमुकुटों के पुञ्ज से त्राकर्षित होती थीं; उसका सारा पार्श्विक दृश्य एक वार नज़र फेरने से सामने द्या जाना था।

यद्याप दृष्टि का विषय वही था, पश्चिमी वीथिका से निहा-रने पर उसका ग्रामास कुक ग्रौर ही पड़ता था।

उत्तरी द्वार से चौथी विशाल वीथिका बाई श्रोर उद्यान-निचय, जलाशयों श्रौर श्रहाविस्तर मन्दिरों को —जो इस समय 'पेह पीटू" नाम से विख्यात हैं —कोड़ती हुई नगर के हृदय में प्रवेश करती थी। श्रीयुत ऐमोनिए का विचार है कि "पेह पीटू" उस समय हिन्दुओं श्रौर बौद्धों का एक 'धार्मिक विद्यापीट' एक मठ था। यहाँ से श्रागे चलकर यह वीथि साढ़े सात सौ गज से भी श्रिष्ठिक लम्बे श्रौर करीब १६४ गज चौड़े केन्द्रित प्राङ्गण में विस्तृत हो जाती थी, जिसकी दाहिनी श्रोर राज-प्रासाद का प्रतिष्ठा-प्राधाण श्रौर बाई श्रोर श्रनेकों श्रहािल- काएँ विद्यमान थीं। अन्य तीन वीथियों की भाँति वह भी बेयोन पर, उसके केन्द्रस्थ वुर्ज के — उस गौरवान्वित पिरामिड के — अक्ष में समाप्त होती थी जहाँ सब कुक् केन्द्राभिमुख था।

राज-प्रासाद के सामने के इस विशाल प्राङ्गण ने कुछ अंग तक विसपीं उद्भिजाल के दुनिवार श्राक्रमण को रोक रक्खा है। निःसन्देह उसकी ज़मीन ईटों और तोड़े हुए खप-रैलों के संमिश्रण से कूटी जाकर दृढ़ की गई थी। किन्तु वहाँ के निवासी कहते हैं कि उसकी नग्नता का कारण प्राचीन राजाओं के महनीय निवास के प्रति पेड़ों की श्रद्धा भक्ति और भय है।

श्रन्ततः उस पवित्र मार्ग के समानान्तर, जिसे हम बेयोन के प्रमुख द्वार की श्रोर जाते हुए देख चुके हैं, लगभग साढ़े चार सौ गज की दूरी पर एक पांचवीं विशाल वीथिका जो इस समय "विजय-पथ" कहलाती है, पूर्वी मुख पर नगर के पांचवें द्वार से श्रारम्भ होती थी । यह सीधे केन्द्रस्थ प्राङ्गण और राजप्रासाद के श्रग्रमाग के मध्य में चली जाती थी।

प्रतिष्ठा-प्राघाण—इस अप्रभाग में प्रतिष्ठा-प्राघाण जो लगभग ३८० गज लम्बा, १४ गज चौड़ा और दस बाग्ह फीट ऊँचा था, राजसभा और राजा के अन्तःपुर के लिए एक विशाल पंडाल की भाँति सजा हुआ था, जहां से वे निम्न प्राङ्गण में की जाने वाली कीड़ाओं, संघर्षी और आमोद प्रमोद के दश्यों से अपना मनोविनोद करते थे। उस पर चढ़ने के लिए नीचे से पाँच सीढ़ियाँ लगी हुई थीं—तीन मध्य में और दो दोनों पर्यन्तों पर—जो दोनों छोर सिंहों से सजी हुई थीं। प्रावास के किनारे के कँगूरे पर बहु शरस्क सर्प उसकी रक्षा में संतग्न थे।

उच्छित प्रतिच्छाया—वालुकापाणाण की विशाल शिलाओं से खिचत दीर्घ कपाट, जो प्राघाण को सीढ़ियों से पृथक् करते हैं, कम्बोडिया के 'उच्छित प्रतिच्छायाओं' के तक्षण के अत्यन्त सुन्दर नमूनों में स्थान रखते हैं। प्राघाण के मध्य में सिंह और विशाल गरुड़—जिसके सिर कभी पक्षियों के, कभी व्याओं के जैसे हैं—विद्यमान हैं। फिर हाथियों की पंक्ति आती है, जिनका परिमाण असली हाथियों का तीन चौथाई है और जिनके अङ्ग प्रत्यङ्ग से नैसर्गिकता और उदात्त आकर्षण टपकते हैं; घोड़े, स्वाभिमानी योद्धा—अश्वारोही या पैदल, मह्ययुद्ध करने वाले, आखेट के दृश्य, खेल और संघर्ष, सभी उन प्रदर्शनों और उत्सवों का निर्देश करते हैं जो सचमुच उस प्रवलिक प्राङ्गण में हुए होंगे।

उत्सेध—कुछ गज उत्तर की ओर इसी दीर्घ प्राघाण के प्रालम्ब में आगे को बढ़ा हुआ एक प्रकार का उत्सेध था जिसका प्रयोजन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। उसका स्वरूप क्श की आछित का है जिसकी दीर्घ शाखा पीछे की ओर एक सीढ़ी के द्वारा राज-प्रासाद से सम्बद्ध है। इस उत्सेध के ऊपर अभी तक एक अपूर्व विश्वत मृति पाई जाती है जो कुछी राजा के नाम से प्रसिद्ध है।

राज-प्रासाद-प्राघाण के पीछे यशोवर्मा का राज-

पासाद है । उसकी लम्बाई लगभग ६४० मज और चौड़ाई ३८० गज है लाइमोनाइट की ऊँची दीवारों की एक द्विगुणित परिधि और उसकी मध्यवर्तिनी गहरी परिखा उसको तीन तरफ़ में सुरक्षित किये हुई हैं । पूर्व की ओर प्रतिष्ठा प्राधाण के पीछे वालुकापाणाण के एक विशाल द्वार के अवशेष विद्यमान हैं; यह एक लालित्य गण नम्ना, वास्तुकला की एक छोटी सी अप्रतिम सृष्टि हैं, जिसे शायद ग्यारहवीं शताब्दी में सूर्यवर्ण प्रथम ने बनवाया था । दो द्वितीय श्रेणी के द्रवाज़े महल के द्विण में और दो उत्तर में उसकी सामान्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थे।

विमानाका शा—इस महल का श्रध्ययन सदा अपेतातिरिक्त रहेगा; उसकी बहुत सी सामग्री उठा ली गई है । उस
पित्रत्र दुर्घर्ष स्थान पर दूर से ही क्रिपकर भीतचिकत दृष्टि
डालने वाली और प्रतिष्ठा-प्राधाण से परे उसके धार्मिक पिरामिड के उच्छित भाग को छोड़ कर—जिसके ध्वंसावशेष श्राज
फिमानाक्स (विमानाकाश) कहलाते हैं—श्रीर कुछ न देख
सकनेवाली तत्कालीन खमेर प्रजा से हम इस विषय में श्रागे न
बढ़ सकेंगे।

श्रपनी सारी सम्पत्ति श्रौर श्रलंकिया से हीन, श्रायन्त उजाड़ हालत में पड़ा हुश्रा विमानकाश का पञ्जर राजभवन के एक पिछले प्रांगण में ऊपर की ओर उत्तरोत्तर क्षीण होने वाले तीन श्रावासों का, लाइमोनाइट और वालुकापाषाण का बना हुश्रा, पिरामिड है। उसका स्थूल श्राधार पूर्व पश्चिम को ११४ फीट लम्बा और उत्तर-दक्षिण को द० फीट चौड़ा है। सारी ऊँचाई लगभग ४० फीट है। चारों छोर सिंहों से सजी हुई सीढ़ियाँ एक तंग गैलरी (गज भर चौड़ी) के ज़ुद्र प्रकोष्ठों तक चली गई हैं। इस गैलरी को स्तम्भों के छनेकों भरोखे प्रकाशित करते हैं और वह ऊपर वाली छित्यका के सारे पर्यन्त पर प्रभुत्व स्थापित किये हुए है। अधित्यका के मध्य में एक दूसरे स्थूल ग्राधार पर एक खत्यन्त होटा दिव्य भवन था जो इस समय हिन्न भिन्न पड़ा है।

लोक कल्पना के अनुसार राज-भवन की विश्वत सुवर्ण अष्टालिका पर, जिसकी चर्चा आरम्भ में की जा चुकी है, एक नौ सिर वाले सर्प की आत्मा—राष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी— रहती थी जो हर रात को एक तक्ष्णी स्त्री के वेश में प्रगट होती थी।

## वेयोन का शिव-मन्दिर।

रक्षक सिंह—वेयोन अँगकोर थाम के प्राचीर वन्ध के अन्दर अत्यन्त महत्तापूर्ण और सबसे प्राचीन भवन है। एक उद्भिज जाल के मध्य में, जो अपने पल्लविनचय के नीचे समय के प्रवाह में त्तीण होते हुए कल्पना जगत के देह-धारियों को आश्रय दिये हुए हैं, शिव-मन्दिर का प्रतिष्ठा-द्वार खुलता है। यहाँ सिंह अपनी पिठ्वली टाँगों पर आधे बैठे हुए हैं। उनके सिर उठे हुए हैं, उनकी पुँठें उनकी पीठ पर विश्वान्ति ले रही हैं, उनकी दांहें खुली हुई हैं और आँखें शाश्वितक कोध को प्रदर्शित कर रही हैं। उनकी गठन में यद्यपि नैसर्गिकता और सौष्ठव का अभाव हैं—यद्यपि वे प्रकृति की सृष्टि से असंपृक्त हैं, उनका साग शरीर कुछ कुका हुआ है मानो वे अन्धिकृत आगन्तुक पर कपटने के लिए तत्पर हों। नाग, जो जीवित-निरपेक्ष भाव से गरुड़ों के विरुद्ध लड़ाई का नाट्य कर रहे हैं,

ष्ठेट-फार्म — यहां नगर के पूर्वी फाटक से एक विस्तृत वीथि एक महत्तापूर्ण ष्ठेट-फार्म को जाती थी जिस पर शिला-पटल बिक्ठे हुए थे और जो मन्दिर का प्रथम निर्माण था। यह छेट-फार्म पचपन गज लम्बा और इसका श्राधा चौड़ा था। उसके किनारे कँगुरे पर स्थित बहुशिरस्क नागों से सजे हुए

उन्हें इस काम में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

थे। वीथिका से छेट-फार्म तक सोपान-परम्परा बनी हुई थी ग्रौर चार पार्श्ववर्तिनी सीढ़ियाँ दोनों पार्श्वों में स्थित दो २ तड़ागों में ग्रवतरण करती थीं। ये सभी सीढ़ियाँ सिंहों से सजी डुई थीं।

तीन अवस्थान और गैलरियाँ—वेयोन की ब्राकृति पिरामिड की जैसी है ग्रीर वह तीन ग्रवस्थानों में विभक्त है जो ऊँची अहालिकाओं से सुशोभित हैं। पहला अवस्थान एक आयताकार गैलरी के रूप में है जिसका घेरा साढ़े हु: सौ गज से भी अधिक है। उसकी दीवारे प्रतिच्छा-याओं से ब्राच्छन्न हैं। गैलरी की चारी ओर एक खुला हेट फ़ार्म है जिस पर सुन्दर जंगला लगा हुआ है, जिसका कँगूरा बहुशिरस्क सर्पों से अलंकृत है। प्रथम अवस्थान और द्वितीय अवस्थान की गैलरियों के बीच ६० फीट का चौड़ा खुला स्थान है जिसके पूर्वी पार्श्व के दोनों कोनों पर दो क्रोटे से पृथक् भवन हैं, जिन्हें लोग 'पुस्तकालय' कहते हैं। दूसरी गैलरी, जो पहली से कुछ ऊँची है, सम नहीं है; उसका मध्य भाग उठा हुआ है। इस गैलरी के दो बरामदे हैं, एक भीतर की त्रोर और दूसरा पहली गैलरी के सम्मुख। यहाँ भी दीवार प्रतिच्छायाओं से ब्राच्छन्न है। दूसरी गैलरी के भीतर एक ब्रौर गैलरी है जो चतुरस्र नहीं है। उसके मध्य में तीसरा श्रवस्थान खड़ा है जिसे केन्द्रस्थ वुर्ज मुकुट रूप से अलंकृत कर रहा है।

बुर्ज —यह बुर्ज यद्यपि श्रभी तक खड़ा है तथापि उसमें बुरी तरह जीर्ग-शीर्गता श्रा गई है। श्रपनी १५० फीट का



अँगकोर बाट का एक पिरामिड।

ऊँचाई से वह चालीस अन्य बुर्जी के ध्वंसावशेषों की निहार रहा है जो परिमाण में उससे छोटे हैं और चारों थ्रोर से उसकी घेरे हुए हैं। सभी बुर्जी की चारों थ्रोर चार मानव-मुख़ हैं जिनका तक्षण सिद्धहस्तता से किया गया है। वे ध्यानाव-स्थित शिव को प्रदर्शित कर रहे हैं जिनके कपाल के मध्य में एक तीसरा नेत्र है। उनके केश श्रित स्ट्रमता से तक्षण किए हुए हैं और चू ता कूथान के वर्णन से माल्म होता है कि उस समय उन पर साने का पानी चढ़ाया गया था। अत्यन्त दुर्गम स्थलों पर भी उत्कृष्ट अलंकरण-कला विद्यमान है। बुर्ज के नीचे का अन्धकारमय मन्दिर इस समय खाली पड़ा है। उसके मध्य में एक बड़ा छेद है जो धन लुब्धकों ने खोदा है।

वास्तुकला की अप्रतिम सृष्टि—यह है बेयोन— खमेर वास्तुकला की अप्रतिम सृष्टि। यद्यपि वह अँगकोर वाट से छोटा है, उसकी कल्पना में कला का अंश अधिक है और यहाँ की सजावट अधिक सौष्ठवपूर्ण है। किन्तु अँगकोर वाट अधिक अच्छी तरह सुरक्तित है और इसलिए बाह्य संसार को अधिक अच्छी तरह विदित है।

प्रतिच्छायों के हर्य—प्रतिच्छायाओं में कहीं युद्ध के दृश्य हैं—सेनाध्यक्त हाथ में धनुष बाग लिये हाथियों पर सवार हैं, साधारण सनिक छोटे छोटे भाले और ढाल लिये हुए हैं, कुळ कमर से रिस्सियाँ बाँधे हुए हैं। कहीं दाढ़ी बढ़ाये हुए ब्राह्मण यक्षोपवीत पहने छाया-चृत्तों के नीचे बैठे हैं। इधर महु अपना दृन्द्य-युद्ध दिखा रहे हैं, गायक सुन्दर बीगाएँ लिये हुए हैं और ऐन्द्रजालिक अपने खेल दिखा रहे हैं; उधर एक और स्थान में इज्जे पर एक घोती पहने और एक माला घारण किये राजा विराजमान है। उसकी चारों तरफ़ राजसभासद हैं और इज्जे के नीचे हरिणों, बेलों, गेंडों, खरगोशों इत्यादि का जल्म निकल रहा है। रमशान के भस्म के पात्रों का बड़े विधान से ले जाया जाना, पालिकयों में बैठी हुई राजकुमारियाँ, ढकी हुई बैल-गाड़ियाँ, मकुलियों को मारने के दृश्य, समुद्री लड़ाइयाँ, लुट मार की धनराशि से लदे हुए हाथी, शिव के कोधानल से कामदेव के भस्मसात होने का दृश्य, इत्यादि इन प्रतिच्छायाओं में प्रदर्शित किये गये हैं।

क्या बेयोन बौद्ध मन्दिर था—एक हाल ही की खोज में बेयोन की दूसरी गैलरी के प्रकोष्ठों पर कमल-पुष्प पर बैठे हुए प्रवलोकितेश्वर की मूर्ति उपलब्ध हुई है जिसके सिर पर अमिताभ की प्रतिकृति, हाथों में कमलपुष्प, माला और द्पेण हैं और जो उड़ती हुई अप्सराओं से घरा हुआ है। श्रीयुत फीनो का विचार है कि बेयोन आरम्भ में महायान बौद्ध मन्दिर रहा होगा जो कहणा के अवतार बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर को समर्पित किया गया था।

यह है श्रॅगकोर थाम का दिग्दर्शन सन् १०० के लगभग जब यशोवर्मा ने उसका प्रतिष्ठापन किया था। किन्तु यह राज-धानी श्रकेली नहीं थी। यदि श्रॅगकोर वाट जैसे भव्य स्मारक उसमें श्रभी उत्तराधिकारियों से बनाये जाने को थे तो श्रन्य विशाल निर्माण अँगकोर थाम की स्थापना से भी पहले बन चुके थे श्रथवा उसीके निर्माण-काल में बन कर तैयार हुए थे। पा खान—उत्तर की ओर १००० फीट की दूरी पर प्राखान के खुन्दर मन्दिर ने, जो घ्रव भी घ्रपनी द्यभिनवता से देदीप्यमान है और जिसका विशाल तड़ाग उससे पहले ही बन कर तैयार होगया था, एक छोटे रूप में नई राजधानी की सारी भव्यताओं का पुनरुदीरण किया था। भीमकाय महीं घ्रौर बहुशिरस्क सपौं की वीथियाँ, सिंहों, गरुड़ों छौर मानवमुख की घ्राकृति के घ्रनेकों गुम्बदों का यहाँ घ्राविभीव हुआ था।

यशोधरेश्वर — दक्षिण में इतनी ही दूरी पर एक अकेले चट्टानदार पर्वत को पिरामिड की आकृति के एक सौष्ठव-पूर्ण मन्दिर के नैसर्गिक आधार के लिए काम में लाया गया था। इस मन्दिर के पाँच अवस्थान थे। उसका आयताकार आधार ३६ वुर्जी से घिरा हुआ था। उसके ध्वंसावशेषों में एक शिव-लिङ्ग मिला हुआ जान पड़ता है जिसे एक शिलालेख यशोधरेश्वर कहता है।

यशोधर तटाक—यशोवर्मा ने नगर के बाहर पूर्व और पश्चिम में दो विस्तीर्ण तड़ाग खुदवाए थे। पूर्वी तड़ाग की परिधि के चारों किनारों पर, जिसे ब्राज ध्नाल बारे कहते हैं, उसने उन सुन्दर शिलालेखों की स्थापना की थी जो एकान्ततः उत्तरी भारत की नुकीली लिपि में लिखे गये थे। शिलालेख इसे यशोधर तटाक कहते हैं।

राजधानी के महान् निर्माणों का जन्म—हम अँगकोर थाम का दिग्दर्शन करा चुके हैं। साथ ही उन निर्माणों का भी उल्लेखमात्र कर चुके हैं जो इस युग के बने हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार तड़ागों और परिखाओं के खोदने, सर्वत्र प्रबल मौलिक सुरुचि से तक्तगा की हुई भारी भारी शिलाओं को दीवारों, प्राधागों, गुम्बदों, गैलिरियों, प्रकोछों, भवनों के अप्रभागों में उचित स्थान पर उठाकर रखने, सिंहों और बहुशिरस्क सपीं के भीमकाय पाषागों को यथास्थान रखने, के महान प्रयास की यर्तिकचित कल्पना की जा सकती हैं।

कला का यह महान् अप्रतिम पुष्पोपम प्रसार जावा के निर्वल प्रारम्भों को बहुत दूर पीछे छोड़ कर पहली ही उछाल में अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा था। यह कम्बोडिया की वास्तु-कला के निर्माणों का विभृतिमान् विकास—उन मानवी छतियों का दिक्य उद्घोधन—था जो जाति की मौलिकता का सब से अधिक व्यञ्जक प्रतिविम्ब है।

राजधानी के ये सभी निर्माण, उसका महत्तापूर्ण मन्दिर, उसके तड़ाग और देवालय, समकालीनता का एक स्पष्ट लक्षण धारण करते हैं और व्यापक परिणाम की दृष्टि से पहले से ही अनुशीलन की हुई आयोजना, की सचना देते हैं। किन्तु क्या उस अपूर्व विचार का जन्म और सम्पादन एक ही समय में हुआ था? दूसरे शब्दों में क्या यशोवमां के राजत्व-काल के २० वर्ष इस विचार और उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त थे? ऐसा होने में सन्देह ही है। निर्माण-प्रयास की महत्ता के अतिरिक्त यह प्रायः निश्चित है कि कम से कम बेयोन का मन्दिर अंशतः उसके पिता के राजत्वकाल में बना था। जयवर्मा परमेश्वर का

ठीक झँगकोर के परिसर में घपनी राजधानी हरिहरालय को लौट घाना हमें इस घनुमान की घोर ले जाता है कि इस घारम्भ का श्रेय उस महान निर्माता को था जो युवा यशोवर्मा के राज्याभिषेक से २० वर्ष पूर्व परमधाम को सिधार चुकाथा

लोली का मन्दिर—अँगकोर थाम के महान निर्माणों के अतिरिक्त सम्राट् यशोवर्मा ने द्वितीय श्रेणी का एक और मन्दिर बनवाया था जो इस समय 'लोली' नाम से प्रसिद्ध है— और जो दक्षिण-पूर्व में दस बारह मील की दूरी पर बाकू के मन्दिर के निकट था, जिसे उसके पिता ने अपने पूर्वजों को समर्पित किया था।

इन्द्रतटाक — लोली का मन्दिर एक विस्तीर्ग तड़ाग के मध्य में एक अल्पविस्तर कृष्टिम द्वीप पर बनाया गया था। तड़ाग का नाम इन्द्रतटाक था और उसके ऊपर तल से तीस वतीस फीट ऊँची अधित्यका थी। इस प्राचीन जलाशय में, जिसका न कोई चिन्ह शेष रहा है और न नाम, आज देशी लोग धान की खेती करते हैं।

एक बौद्ध आश्रम की स्थापना—श्रन्ततः हम यशोवर्मा के बौद्ध शिलालेख की द्योर दृष्टिपात करते हैं, जो श्रंगकोर थाम के राज-प्रासाद के विल्कुल नज़दीक देप प्रानम में पाया गया था। यह भी उत्तर-भारतीय लिपि में खुदा हुआ है और उन्हीं शिलालेखों की श्रेणी में सम्मिलित है जो थ्नाल बारे तड़ाग के चारों कोनों पर उपलब्ध हुए थे। प्रस्तुत शिला- लेख में यशोवर्मा से एक बौद्ध श्राश्रम की स्थापना की जाने की चर्चा है।

प्रथम दो स्ठोकों में शिव का श्राह्वान किये जाने के बाद तीसरे स्ठोक में बुद्ध की स्तुति की गई है। "नमस्कार है उसके लिए जिसने स्वयं प्रबोधन प्राप्त करके तीनों लोकों को मुक्ति का मार्ग दिखलाया है; नमस्कार है दयाई-चित्त बुद्ध के लिए जिसने निर्वाण का शुभाशीर्वाद प्रदान किया है, जिसके चरण पूजनीय हैं।" श्रनन्तर १५ स्ठोकों में ध्नाल बारे के शिलालेखों के शब्दों में श्रचरक्षः यशोवर्मा की वंशावली दोहराई गई है। किन्तु श्रगले २५ स्ठोकों की प्रशस्ति विख्कुल मौलिक ढंग पर लिखी गई है। ४७ वाँ स्ठोक कहता है—"राजाधिराज कम्बुजेन्द्र श्रीयशोवर्मा ने बौद्धों की सौभाग्य-वृद्धि के लिए इस सौगताश्रम का निर्माण किया है।" यह श्राश्रम एक 'कुलाध्यत्त' के सञ्चालन में था। उसमें प्रवेश करने, श्रानुपूर्व्य श्रादि के सभी नियम प्रायः हिन्दू श्राश्रमों के ही जैसे थे।

यौवनावस्था में मृत्यु यशोवर्मा निःसन्देह यौवनावस्था में ही परलोक को सिधार गया, क्योंकि ३१ मार्च ६१० का फिमानाक्स का शिलालेख उसके पारमार्थिक नाम (परमिशवलोक) से उसका उल्लेख करता है जिससे हमें यह मानना पड़ता है कि वह इस लेख के लिखे जाने के समय इस संसार में नहीं था। उसकी आयु उस समय ४०, ४५ वर्ष की रही होगी और कोई व्याधि ही उसकी मृत्यु का कारण हुई होगी। कम से कम राज्यकान्ति की कोई सम्भावना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके बाद उसके दो पुत्रों ने राज्य किया।

कोड़ी राजाः—तेरहवीं शताब्दी का एक चीनी यात्री एक स्थानीय अनुश्रुति का उल्लेख करता है कि पिक्क ज़माने में वहाँ एक कोड़ी राजा था। कम्बोडिया के आधुनिक निवासी उसी अनुश्रुति के आधार पर बतलाते हैं कि अँगकोर थाम का संस्थापक एक कोड़ी राजा था। श्रद्धा भक्ति भरे भय से देशी लोग प्राचीन राजधानी के उत्तर में कुलेन पर्वत के उत्संग में उस स्थान को दिखलाते हैं जहाँ कुछ चिर जीवन विताने के बाद उसका दाह कर्म हुआ था। अन्ततः वे राज-प्रासाद के निकटवर्ती उत्सेध पर स्थित कुष्टी राजा की मूर्ति को दिखाते हैं।

यह सुन्दर गठित—कम से कम सिर में—मृति एक पूर्णतया नग्न मनुष्य को प्रदर्शित करती है जिसमें कोई लिङ्ग भेद नहीं दिखलाया गया है, यह स्थानीय प्रतिमा-शिल्प के सिद्धान्तों के अनुकूल ही है। उससे नेसिंगिक महत्ता फलकती हैं; वह बैठी हुई हालत में हैं, उसका दाहिना घुटना कुछ उठा हुआ है (राजा प्रायः ऐसा ही आसन लगाये प्रदर्शित किये गये हैं); बायाँ हाथ टाँग पर विश्वान्ति ले रहा है, दाहिना हाथ जिसे श्रीयुत ऐमोनिए ने सन १५७३ में देखा था, १८५२ में अदृश्य हो चला था; घुटने के सहारे टिका हुआ, वह एक बहुत कोटो वर्तुलाकार वस्तु को पकड़े हुए था। इस मृति का कोई अंग ऐसा नहीं है जिससे व्याधि के चिन्ह फलकते हों। सिर पर सुन्दर केश-पाश हैं; सुचार भूंकें मुसकराते हुए होंठ को क्यान्वित कर रही हैं। नाक सीधी और उद्य है; आँखें बहुत बड़ी, अनु और खुली हुई हैं, जिससे माल्म होता है कि यह मृति किसी जीवित मनुष्य की प्रतिकृति है। दिक्य या

राजकीय विशेषता उसमें कोई नहीं है। यशोवर्मा के साथ उसका तादात्म्य करना सम्भव नहीं।

उसका राजकीय नाम, जो इतना विश्वत था, उसके किसी परवर्ती ने प्रहण नहीं किया; उससे पहले भी किसी ने यह नाम नहीं घारण किया था।

जो कुछ भी हो, यह ठाट-वाट-प्रेमी तरुण सम्राट्, जिसने इतने विस्मयावह निर्माणीं और ओजस्विनी उपाधिओं से भपने यश का प्रसार किया था, मानवी महत्ताओं की निःसारता का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

## यशोवर्मा के पुत्र।



हर्षवमी और इन्द्रवर्मी—यशोवमी के दो पुत्रीं श्रीर उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान श्रत्यन्त परिमित है। कव राज्याधिकार एक के हाथ से दूसरे के हाथ में गया, इसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। केवल इतना ही हम जानते हैं कि उन्होंने श्रनुक्रम से ६०६ के लगभग से ६२८ तक राज्य किया।

हर्षवर्मा प्रथम ज्येष्ठ था और उसका पारमार्थिक नाम रद्वलोक था।

इन्द्रवर्मा द्वितीय हर्षवर्मा से छोटा था और उसका पारमा-र्थिक नाम परमरुद्रलोक था । 'एक ही माता और विजयी सम्राट्' से इन दोनों का जन्म हुआ था।

इन दोनों राजकुमारों ने कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किये। उनके धार्मिक प्रतिष्ठापन बिल्कुल साधारण श्रेणी के हैं। हर्ववर्मा ने इन्द्रपर्वत ( श्राधुनिक वाखेंग ) के निकट एक लिङ्ग और कुछ प्रतिमाओं की स्थापना की थी।

सन् ६२१ में उनमें से एक के—कहा नहीं जा सकता किसके—राजत्वकाल में तीन चित्रयों ने ईट के पांच बुर्ज वनवाये थे जो अब केवन के खगुडहरों के नाम से असिद्ध हैं। बाँटई के डेई — शायद इन दो राजाओं में से एक ने उस महत्त्वपूर्ण मन्दिर को बनवाया था जो अब बाँटेई केडेई नाम से प्रसिद्ध है। यह बौद्ध भिज्ञुओं का दुर्ग था। केवन से वह बहुत दूर नहीं है। प्राचीनता की कुक विशेषताएँ, उदा-हरणार्थ मानवमुखी बुर्ज और विशेषकर पत्थर की एक अल्पविस्तर वेदिका का अस्तित्व जो पूर्वकालीन मेवूनों का स्मरण दिलाता है, उसे अँगकोर थाम की स्थापना के युग के निकट रखती हुई प्रतीत होती हैं।

बाँटेई केडेई के मन्दिर के सामने २२% गज की दूरी पर गहरा खुदा हुआ विशाल जलाशय है जिसका परिमाण पूर्व-पश्चिम को ५७% गज और उत्तर-दक्षिण को इसका आधा है। उसमें अभी तक पानी विद्यमान है और देशी लोग उसे स्ना स्नांग (धार्मिक अवगाहन-तटाक) कहते हैं। उसके मध्य में एक अर्थिक्तर भवन एक वर्गाकार पिराडमिड का स्कन्ध—था जिस पर एक होटी सी वेदिका रही होगी जो अब अन्तिहत हो चली है। वह अभी तक जलराशि से बाहर निकला हुआ है। अतः पूर्वकालीन मेबुनों का यह एक परिक्षीण चिन्ह—सम्भवतः जल-देवी की पवित्र वेदिका है।

पक सुन्दर प्राघाण से, जो तड़ाग के पश्चिमी मुख के मध्य में बना हुआ था, एक वीथिका मन्दिर के विशाल-मुख-द्वार को जाती थी जिसके ऊपर एक चतुर्गुण मानव-मुखी अष्टालिका बनी हुई थी । उसकी परिधि की अन्य तीण ओर भी इसी अकार के द्वार बने हुए थे।

पक क्र्शाकार प्राघाण से परे दूसरी परिधि है जो प्रायः वर्गाकार है ध्यौर जिसकी एक भुजा लगभग ३३० गज है। यह लाइमोनाइट की एक दीवार है जिसको एक बीस बाइस गज चौड़ी खाई घेरे हुई है। पूर्वी पश्चिमी द्वारों तक जाने के लिए इस खाई पर पुल बने हुए थे।

फिर एक बड़े देवालय से परे, जिसका शिखर गरुड़ों पर स्थित हैं, दो आयताकार और एक केन्द्रीय गैलरियाँ अन्य क्शाकार गेलरियों को घेरे हुई थीं जिनके परस्पर मिलने के स्थल पर प्रधान पुगय भूमि थी; यहाँ पर उनके ऊपर एक छोटा सा गुम्बद था।

गवेषकों ने बाँटेई केडेई के इस मन्दिर में बौद्ध प्रतिमार्थी के झस्तित्व का निर्देश किया है।

ता-प्रोम का मन्दिर—सम्भव है कि ता-प्रोम का विशाल मन्दिर भी, जो वाँटेई केडेई के पड़ोस में है, यशोवर्मा के पुत्रों के ही राजत्व-काल में बना हो। उसके कतिपय बुर्ज चतुर्गुण मानव-मुखी हैं थ्रौर उनका निर्माण नवीं शताब्दी अथवा दशवीं शताब्दी के ख्रारम्भ से द्यागे ख्रवतरण नहीं कर सकता।

ये दोनों मन्दिर ग्रँगकोर थाम के समकालीन प्रतीत होते हैं किन्तु उन्हें यशोवर्मा के पुत्रों के राजत्व-काल में केवल ग्रजु-मान के ग्राधार पर रक्खा गया है, चूँकि ग्रन्य किसी काल में उनके लिए कोई श्रवकाश नहीं दीखता।

यहाँ वास्तविक घटनाएँ प्रस्खलित हो जाती हैं। तथ्य

ध्यन्तर्हित हो जाता है, ध्रतएव तथ्याभास पर ही सन्तोष कर लेने की विवश होना पड़ता है, ध्रनुमान यथार्थता में परिगत होने लगता है। हो सकता है कि ये दोनों मन्दिर इन दो राज-कुमारों के राजत्व-काल से पहले वने हों किन्तु उन्हें उत्तरकालीन सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाग दृष्टिगोचर नहीं होता।

ता-प्रोम ग्रष्टालिकाओं और गैलिरियों का एक विशाल निचय हैं; ये निर्माण सभी एक ही काल के बने हुए नहीं प्रतीत होते। वे एक विशाल उद्यान के मध्य में एकत्रीभृत हैं जो लाइ-मोनाइट की एक दीवार से घिरा हुग्रा है। इस दीवार के शिखर एर वालुकापाषाण लगा हुग्रा है और उसका परिमाण पूर्वपश्चिम को लगभग ११०० गज और उत्तर दक्षिण को ७०० गज से भी ग्रिधिक है। इस दीवार की चारों दिशाओं में बीच बीच में चार हार हैं। पूर्व में प्रतिष्ठाहार के ऊपर एक चतुर्गुण मानवमुखी गुम्बद है। उद्यान के उत्तर-पूर्वी कोने पर मन्दिर का ग्रपूर्व पवित्र तड़ाग खुदा हुग्रा है।

श्रमली मन्दिर दूर पश्चिम में एक गहरी खाई से घिरा हुआ है। पूर्वी श्रीर पश्चिमी मुखीं पर वह सेतुवन्धों से पार की जाती है। श्रम्दर की ओर एक दीवार हैं; फिर एक समान-केन्द्रीय श्रायताकार गैलरी है जिसे पूर्वी और पश्चिमी मुख-द्वार सुशोमित कर रहे हैं। श्रम्य दो मुखीं पर इस प्रकार के द्वार नहीं हैं, केवल सजावट के लिये प्रकीष्ठ वने हुए हैं। इस विहार के अन्दर प्रवेश-गलरियाँ, श्रष्टालिकाएँ, देवालय श्रादि श्रमेकी निर्माण विद्यमान हैं। पीद्ये की श्रोर एक श्रायताकार गैलरी, जो होटे होटे वुर्जी से झलंकृत की एस्थ प्रकाष्ट्री और मग्रडपी को चली गई है, कुद्ध देवालयों झौर केन्द्रस्थ पुग्य-स्थल को, जो कृश की झाकृति का एक होल है झौर जिसके ऊर एक ऊँची झड़ा लका है, घेरे हुई है।

ता-प्रोम का लालन व्यापक प्रभाव एक रम्य काल की सुचना देता है। श्रम्रभागों श्रोर गैलरियों के प्रकाशों की सजा-वट में गहरा तक्षण है किन्तु द्वारों के वालुका-पापाण में वहुत ज़ालित्य नहीं है।

पार्थ्वों के ऐकान्तिक वुर्ज ईट के बने हुए हैं और सम्भव्यतः मन्दिर के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उत्तर-कालीन हैं।

पक प्रवल उद्धिजाल से आकान्त होकर ता प्रोम शोच-नीय ध्वंसावस्था में पडा है।

शिलालेखों में यशोवमा के वंश जों की चर्चा – वाट चकेत के शिलालेख में हर्षवर्मा की चर्चा इस प्रकार की गई हैं—"श्री यशोवर्मा का पुत्र हर्षवर्मा नामी एक राजाधि-राज था जो श्रमिनव श्री के समागम से श्रीनिवास (कृष्ण) के समान सुशोभित था। इस कम्बुजेन्द्राधिराज ने, जिसके गुणों का गान सारा जगत करता था, श्रद्रिज्याधपुरेश को हर एक पक्ष में द्व: सुन्दर दासियाँ भेंट की।"

वाट थिपदेई के संस्कृत शिलालेख में यशोवर्मा, हपवर्मा और ईशानवर्मा द्वितीय की प्रशस्ति दी गई है और ईशानवर्मा के मंत्री शिखाशिव के धार्मिक प्रतिष्ठापन की चर्चा की गई है। फ्नौम प्रीह विहार के खमेर शिलालेख में सूर्यवर्मा प्रथम की रानी श्री वीरलद्मी का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वह रद्रलोक को प्राप्त हुए हर्षवर्मा श्रीर परमस्द्रलोक को प्राप्त हुए हर्शनवर्मा के राजवंश की राजकुमारी थी। यह शिलालेख उन परिवारों का उल्लेख करता है "जिन्होंने कम्बु के वंशजों के इतिहास की रक्षा की श्रीर जिन्होंने श्रुतवर्मा से लेकर सूर्यवर्मा प्रथम तक के पृथ्वी के राजाओं के यशोगान करने वाले इतिहासों को सुरक्षित रक्खा।"

सन् १२२ का दुयोल पेइ का एक और खमेर शिलालेख एक राजा के ब्रादेश का (जिसका नाम नहीं दिया गया है किन्तु जो ईशानवर्मा द्वितीय होना चाहिए) उल्लेख करता है जिसमें किसी एक मरेन्द्रारिमाथन को वाप चीन से दास, सुवर्ण, रूप्य इत्यादि प्राप्त करने को कहा गया है।

मन:शिव—जैसे भारत में, वैसे ही कम्बोडिया के इतिहास में भी ऐसे अवसर आये हैं जब एक ही परिवार के अनेक व्यक्ति निरविच्छन्न मंत्रिपद को अधिकृत किये हुए रहे। कम्बोडिया में ऐसा एक दृष्टान्त हम देख ही चुके हैं। दूसरा दृष्टान्त भी लीजिए। लोवक के शिलालेख से हम माल्म करते हैं कि राजा रुद्रवर्मा और नरेन्द्रलह्मी का पुन्नागवर्मा नामी एक पुत्र था। पुन्नागवर्मा के मातृवंश में तीन पुरुष पैदा हुए थे जिन्होंने ओहर्षवर्मा, ओईशानवर्मा और अजियवर्मा का साचिव्य प्रहण किया। इनमें एक शिव का परम भक्त था। वह कहा करता था—"शिव ही मेरा आश्रय है।" यह इस बौद्ध वचन का अनुकरण जैसा प्रतीत होता है — "मैं बुद्ध की

शरण लेता हूँ।" उसका मन शिव की भक्ति से इतना आ्राप्ता-वित था कि उसका नाम ही "मनःशिव" पड़ गया था ।

धार्मिक उदारता— प्राचीनहिन्दुकम्बोडिया के इति हास में यह भी एक निरन्तर स्मरण रखने योग्य बात है कि राजधर्म 'शिव की उपासना' होने पर भी अन्य सम्प्रदाय वहाँ दुकराये नहीं जाते थे प्रत्युत उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यशोवर्मा ने तो यहाँ तक उदारता और महानु-भावता दिखाई थी कि बौद्धों के लिए राज-व्यय से एक पृथक् आश्रम ही खोल दिया था। शिलालेखों में जहाँ शिव को प्रथम स्थान दिया गया है वहाँ अन्य उपास्य देवों को भी यत्र तत्र पूजा के स्थान पर विठाया गया है।

## कोह केर के राजा

जयवर्मा पश्चम--पारमार्थिक नाम, शिवपद अथवा परमशिवपदः सन् १२० में सिंहासन पर बैठा और १४२ तक राज्य करता रहा।

शायद् उसने सिंहासन पर ज़बरदस्ती ग्रधिकार किया था, क्योंकि उसका राजवंश से केवल यही सम्बन्ध था कि उसको श्रीयशोवमी की बहिन व्याही गई थी।

एक शिलालेख उसकी प्रशंसा इस प्रकार करता है—
"चम्पाधिराज जैसे शत्रु-नृपों के लिए वह ग्रांति भयंकर था
उसने ज्ञितिज के चारों कोनों के सम्राटों को पराजित किया।"

उसके बड़े लड़के और द्वितीय उत्तराधिकारी का ६४८ का एक और शिलालेख उसके सम्बन्धपक्ष का इस प्रकार उल्लेख करता है—"उसके (ईशानवर्मा द्वितीय के) पिता की बहिन का पित श्रीजयवर्मा योग्य और सौभाग्यशाली था। उसने अपनी शिक्तमत्ता से एक नगर की स्थापना की जो विश्व की समृद्धि का घर था।"

शायद प्रस्तुत राजधानी राजकीय वाक्-प्रपञ्च की इस प्रशंसा के योग्य नहीं है किन्तु हमारे लिए उसके समय थ्रोर उसकी श्रवस्थिति का पूर्णतया निर्णय होजाना श्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है। यशोधरपुर-त्याग — वस्तुतः सिंहासन पर बैठते ही जयवर्मा ने यशोधपुर (अंगकोर थाम) के नये रस्य नगर को इतनी शीधता से छोड़ा मानो उसमें किसी भय हैं र संक्रामक रोग का दौरा रहा हो। आप उसे अपने साथ अपने उपास्य देव देव-राज, पुरोहिनों और भिक्तभाव रखनेवाले विश्वस्त राजसमासदों को ले जाते हुए करुपना कर सकते है। अँगकोर प्रान्त के काश्त किये हुए मैदानों से निकल कर वह उत्तर-पूर्व की ओर प्रयाग करता है और जंगली उपत्यकाओं के उन वीरान प्रदेशों में प्रवेश करता है जहाँ वालू के पतले संस्तर के ऊपर विरल वृक्ष कुन्छूता से उगते हैं जिसमें कभी कभी वालुकाशिलाओं और भूगर्भ के लाइमोनाइट का मेल हो जाता है। इससे भी आगे कुलेन की अधित्यका में वेंग माला के मिन्दर को पीछे छोड़ कर वह तब तक विराम नहीं करता जब तक पनौम थवेंग नाम की एक और उिंह्नत अधित्यका में नहीं पहुँच जाता।

कोह केर —वह स्थान, जिसे इस समय कोह केर कहते हैं, काँपाँग स्वे प्रान्त के प्रोमोटेप जिले में ग्राँगकोर से एक सौ मील से भी ग्राधिक दूर है। सब प्रकार की संस्कृति से परे उन जंगलों में जहाँ वालुका-शिलाएं मिलती थीं, शायद इससे ग्राधिक वीरान स्थल के लिए मन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती थीं, वह जयवर्मा के मनोबन्ध के लिए पर्याप्त था। शायद वह काष्ठ के बने हुए एक महल में रहता था, क्योंकि यहाँ राजकीय निवास ग्रथवा नगर की परिधि का कोई चिन्ह नहीं मिलता। उसने फौरन ही राजधानी के प्रथोचित प्रतिष्ठापनीं—विशाल तड़ाग, द्वितीय श्रेणी के धार्मिक भवनीं, प्रधान मन्दिर—के निर्माण का ग्रारम्भ करवाया।

लगभग ये सभी निर्माण समष्टि श्रथवा व्यष्टि रूप से श्रद्ध से २० श्रंश व्यस्त हैं। इस प्रकार जो गृह-मुख उत्तर-दक्षिण को होते थे वे दक्षिण से वायव्योत्तर को २० अंश के भुकाव पर बनायें गये थे। श्रागे चल कर हम इस व्यतिक्रम का कारण देखेंगे।

नगर का विशाल तड़ाग, जो इस समय घास पात से भरा हुआ एक दलदल है और रहल कहलाता है, उत्तर-दक्षिण को ५% गज लम्बा और पूर्व-पश्चिम को ६% गज चौड़ा था। उसका पोषण एक बरसाती नाले से होता था जो दक्षिण की ओर से उसमें गिरता था। इससे भी अधिक उत्कृष्ट एक और गहरा जलाशय था जिसकी लम्बाई ४% गज और चौड़ाई ३८ गज थी। यह रहल से पश्चिम की ओर २२० गज की दूरी पर और प्रधान मन्दिर से दांक्षण की ओर २४० गज की दूरी पर स्थित था। उसका आधुनिक नाम आँडोंग प्रेंग है और उसका जल उस प्रदेश के लिए अति उत्तम है। देशी लोग कहते है कि कोह कर ठीक इसी स्थल पर था जहाँ वह जलाशय है।

द्वितीय श्रेणी के मान्दिर—राजा और उसके राजन्यवर्ग ने लगभग एक दर्जन द्वितीय श्रेणी के मन्दिर बनवाये थे जो कोह केर से दक्षिण की ओर काफ़ी दूर पर हैं। इन जुद्र मन्दिरों में से एक अनेक खमेर शिलालेखों के लिये प्रसिद्ध है, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं। कुछ दूर पर तीन स्थूल वुर्ज हैं जो दूर से लाये हुए धूसरित वालुका-पाषाण से बनाये गये थे थ्रौर जिनके नीचे इतनी ही संख्या में स्थूल नैसर्गिक चट्टान हैं। ये चट्टान बड़े बड़े शिव-लिङ्गों की थ्राकृति में काटे गये थे। इन्हें सम्मुख रखने में ही मन्दिर के प्रथोचित विन्यास में व्यतिक्रम थ्राया था।

सम्भवतः प्रकृति की इस विरत्न श्रपूर्वता, नेसिंगिक रूप में सजे हुए इन तीन चट्टानों—जो एक ही शिला में शिव-लिक्ष श्रौर उसके पादपीठ में तक्षण किये जा सकते थे—ने ही उस उत्साह को उत्तेजित किया जिसका भारत के धार्मिक विचारों में इतना प्रावस्य था श्रौर जयवर्मा की राजधानी के विचित्र चुनाव में योग दिया।

कोह केर का प्रधान मन्दिर—इन लिंगों के पश्चिम में प्रधान मन्दिर है। बाहरी गेलरियाँ और दो बुर्ज उसकी उद्योषणा करते हैं। परे प्रवेश-द्वार है जिसके ऊपर एक ऊँची श्रष्टालिका बनी हुई है। इससे हम उस परिधि के अन्दर प्रवेश करते हैं जो एक श्रायताकार दीवार के रूप में बनी हुई है।

पुगय-भवनों से परे एक प्रकोष्ठ-मार्ग से हम दीवारों से घिरे हुए एक उद्यान में प्रवेश करते हैं, जहाँ वालुका-पाषाण का बना हुआ सात अवस्थानों का एक ४० गज ऊँचा पिरामिड स्थित है। अन्ततः इस मन्दिर के पीछे, परिधि से बाहर, मिट्टी का एक स्थूल कृत्रिम पर्वत-खगुड खड़ा किया हुआ मिलता है।

कोह केर का यह प्रधान मन्दिर मिश्रित प्रकार का है। उसमें शैली का श्रभाव है। वास्तुकला में, जो कभी कभी प्रवल है, चारता का श्रभाव और भारीपन है। गैलिरियों श्रौर भवनों की इन्तें निःसन्देह विनाशशील पदार्थों की बनी हुई थीं। जो कुड़ श्रविष्ट है वह वालुका-पाषाण का बना हुश्रा था जिसे श्रास पास के प्रदेश में खोदा गया था। किन्तु यह स्थूल दाने-दार लालिमा-युक्त वालुका-पत्थर वायु के सम्पर्क से कुड़ विशीण जैसा होजाना है। लाइमोनाइट का भी प्रचुरता से उपयोग किया गया है।

निर्माण-सामग्री की स्थूलता के कारण इन मन्दिरों में समृद्ध अलंकिया का प्रायः ग्रभाव ही है, वह तक्षण-कला यहाँ दुर्लभ है जो ग्रन्यत्र कम्बोडिया के सुन्दर भवनों की शोभा बढ़ाती है। केवल स्तम्भ-पंक्तियाँ, ग्रग्रभाग ग्रौर चौखट जो दूर से लाये हुए नीले वालुका-पाषाण के बने हुए हैं, उन तक्षणों से युक्त हैं जो एक रम्य युग की सूचना देते हैं।

कोह केर के शिलालेख — प्रधान मन्दिर के संक्षिप्त संस्कृत शिलालेख ग्रंशतः नष्ट हो चले हैं। द्वितीय श्रेणी के मन्दिरों में वहाँ की ग्रामीण भाषा में लगभग चालीस शिला-लख खुदवाये गये थे किन्तु सब देश के कुतिसत वालुका-पाषाण पर। उनमें ग्रधिकाँश मिट गये हैं। यहाँ चित अति शोच-नीय नहीं है। यह सिद्धहस्तता का बृहत् क्षय था; ६०० वर्ग-गज से भी ग्रधिक सतह उससे ढकी हुई थी जिसमें १४०० से भी ग्रधिक पंक्तियाँ थीं ग्रौर ४००० से भी ग्रधिक दासों ग्रौर भृत्यों के नाम दिये गये थे — नाम जिनके साथ उनके कामों के दुर्लभ संकेत ग्रौर जिस देश से वे ग्राये थे उसको कोड़ कर ग्रौर कुक नहीं दिया गया था। लिङ्गपुर —यह चण्महुर राजधानी प्रत्यक्षतः 'लिङ्गपुर'
नाम से प्रसिद्ध थी। संस्क्वेत शिलालेख बतलाते हैं कि यहाँ
जयनमां पञ्चम ने एक लिंग (सम्भवतः देवराज की) स्थापना
की थी और अनेक हिन्दू प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापन किया था।
उसके बड़े लड़के का १४८ का एक शिलालेख कहता है—
''लिङ्गपुर के अत्यन्त सुन्दर मन्दिर में उसने नौ वार शर्व के
भन्यतापूर्ण लिङ्ग की स्थापना। की—जो कि एक कठिन काम
है—जो ब्रह्म और अन्य देवताओं की प्रतिमाओं से नौ हाथों
में धारण किये हुए हैं।"

चौक गर्यर्—उसका श्रामीण नाम 'चौक गर्ग्यर' था। पहला पद, जिसका श्रर्थ शायद वन या वृक्ष-स्तवक था वहाँ की भाषा से विलुप्त हो गया है। किन्तु गर्ग्यर एक सुन्दर सार-युक्त वृक्ष का नाम था। उत्तरकाल में यह पद विगड़ कर गर्गीर या गर्गी हो गया श्रीर श्राज उसका उच्चारण 'कोकी' शब्द से मिलता जुलता है। जब कि गर्ग्यर नाम 'कोह केर' में तबदील हो गया है, देशी लोगों को श्रपने सारगिभत कोकी वृद्ध श्रीर 'कोह केर' में मौलिक तादात्म्य का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता।

हर्षवर्मा द्वितीय—पारमार्थिक नाम ब्रह्मलोकः १४२ से १४४ तक राज्य करता रहा।

हर्षवर्मा जयवर्मा पञ्चम का छोटा लड़का था। ग्रपने दो बड़े भाइयों की ग्रवहेलना करके वह सिंहासन पर ग्रारूढ़ हुग्रा था। उसने अपने राजत्व-काल के दो संज्ञिप्त वर्ष अपने पिता की कराना-तरङ्ग से निर्माण किये गये नगर (कोह केर) में ही बिताये। कुछ अनुश्रुतियों से प्रतीत होता है कि उसकी अपने . जेठे भाई के साथ बड़ी भारी शत्रुता थी जिसे उसने देश से निकाल दिया था। अन्ततः उसीके हाथ उसने अपने राज्य को आपेर सम्भवतः अपने प्राणों को भी खोया। उसके विजयी भाई ने शीझ ही अँगकोर थाम में प्रवेश किया और कोह केर को उसके वीरान जँगल की निष्प्रभता के समर्पण कर दिया।

-:0:--

## राजधानी के प्रसाधक।

राजेन्द्रवर्मा—पारमार्थिक नाम शिवलोक, सन् ६४४ से ६६- तक राज्य करता रहा।

शायद उसके पूर्ववर्ती राजा का अपकर्ष प्रकट करने के लिए अथवा चाटुकारिता के लिए उसका एक शिलालेख उसके विषय में कहता है—"उस नरसिंह ने जगत को हिरगयकशिषु के प्रभुत्व से मुक्त किया।" राजेन्द्रवर्मा अपने आपको चन्द्रवंशी कहता था; विशेषकर प्राचीन रुद्रवर्मा के साथ उसने अपना परम्परा-सम्बन्ध स्थापित किया।

यद्गोधरपुर का संस्कार—सिंहासन पर बैठते ही यह राजकुमार कोह केर को छोड़ने के लिए उत्सुक हुआ। वह अपने साथ अँगकोर में, जो सोलह वर्ष से छोड़ा हुआ था, अपने उपास्य देव देव-राज को लेगया। उसने यशोधपुर के पवित्र नगर का, जो इतने चिर खाली रहा था, संस्कार किया और ''दीप्त सुवर्ण से समलंग्रत भवनों और रत्न-खचित राज-प्रासादों का निर्माण करके उसकी विभृतिमत्ता को बढाया।"

कवीन्द्रारिमथन — सजावट के इन कार्यों का सञ्चालक कवीन्द्रारिमथन नामी एक बौद्ध मन्त्री था जिसे एक "रम्य राजप्रासाद" को बनवाने की ग्राज्ञा हुई थी। राजकुल-महामन्त्री—एक और मन्त्री, जिसने निःसन्देह राजा के उत्कर्ष को बढ़ाने में प्रवल योग दिया श्रीर जिसने सारे राजत्व-काल में महत्त्वपूर्ण कार्य किये, 'राजकुल-महामन्त्री' था, उसकी कर्मण्यता बाटामबाङ्ग प्रदेश में सबसे श्रिथक प्रवल थी जहाँ राजकुल की सजीव श्रानुश्रुति सुरक्षित रक्खी गई है।

ग्राम्य भाषा में शिलालेख — राजेन्द्रवर्मा ने श्राम्य भाषा में पत्थर पर दो वाक-सन्दर्भ छोड़े हैं जिनमें राज-कीय निर्णयों का उल्लेख है । इन शिलालेखों में से एक के अनुसार तीन बड़े ब्राद्मियों — सम्भवतः विद्रोहियों — के हरण किए हुए माल — भूमि, दास, पशु — को ब्राह्वनीय अग्नि ( एक ब्राह्मणी धर्म-निष्ठा ) की भेंट कर दिया गया था । दूसरे में एक शासक पर दस आँस सोना जुर्माना किया गया है क्योंकि उसने खेतों की सीमाओं का श्रतिक्रमण किया था, दूसरे के खेतों पर श्रनुचित श्रधिकार करना चाहा था। उसका साथ देनेवालों की पीठ पर सौ सौ कोड़े लगवाये गये थे । खेत श्रसली श्रधिकारी को लौटा दिये गये थे और उनकी सीमाएँ ठीक कर दी गई थीं।

संस्कृत शिलालेख — संस्कृत शिलालेख राजेन्द्रवर्मा के विषय में कहते हैं — "यह राजा चम्पा ब्रादि शत्रु-राज्यों को जलाने के लिए ब्राग्नि था।" उधर चाम लोग इस बात को मानते हैं कि उसने ६६४ में पो नगर के मन्दिर में प्राचीन सुवर्ण-प्रतिमा की जगह एक पाषाण-प्रतिमा की स्थापना की थी और ''सुवर्ण-प्रतिमा को कम्बोडिया के गृष्तु ले गये थे जी उसके कारण मृत्यु की प्राप्त हुए।''

बाद्ध धर्म की प्रातिष्ठा—इस सम्राट् की इत्रच्छाया में —यद्यपि वह स्वयं शैव था — बोद्ध धर्म की महती प्रतिष्ठा हुई, निरन्तर उसका विकास होता रहा और वह अनेक राज-कीय अनुप्रहों का पात्र बना। आधुनिक बाट चूम में, जो बाटेई केडेई के मन्दिर के निकट है, बौद्ध विहारों की स्थापना की गई थी। ये एक परिखा से घिरी हुई ईंट की तीन अद्वालिकाएँ हैं; उनका निर्माण ६४३ में हुआ था।

किन्तु हिन्दू प्रतिष्ठापन कहीं श्रधिक थे और उनका महत्त्व भी श्रधिक था।

एक विशाल मन्दिर का निर्माण—राजेन्द्रवर्मा ने उस विस्तीर्ग तड़ांग के मध्य में, जिसे करीब पचास वर्ष पहले यशोवमां ने खुद्वाया था, एक विशाल मन्दिर—एवीं मेबून—का निर्माण किया था। आज भी यह मन्दिर एक ऊँचे आयताकार प्राधाण पर स्थित है किन्तु तड़ांग धान के खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है। तटाकद्वीप तीन अवस्थानों अथवा उत्तरोत्तर परिमाण में कम होते हुए तीन अनुकम से उत्सर्पण करने वाले प्राधाणों के रूप में बना हुआ है। इन प्राधाणों की दीवारें लचीले लाइमोनाइट की बनी हुई हैं। चारों और, बीच बीच में, सिंहों से सजी हुई सोपान-पंक्तियाँ ऊपरली अधित्यका को चली गई हैं। 'मौनोलिथ' के सुप्रम हाथी अब भी दो निचले प्राधाणों के कोनों को सुशोभित करते हैं, जहाँ

पुरोहितों के रहने के लिए भी पुग्यागार बनाये गये थे। प्रथम प्राघाण के चार हाथी प्रायः नैसिंगिक महत्ता से युक्त हैं। दूसरे अवस्थान के हाथी उनसे छोटे हैं किन्तु वे अपने सिर पर राजकीय किरीट धारण किये हुए हैं। ऊपरली अधित्यका १०० गज से भी अधिक लम्बाई का एक वर्ग है। उसके पश्चिमी भाग में असली मन्दिर है जिसमें ईंट की बनी हुई पर्याप्त चारुता की पाँच अद्यालिकाएँ संमिलित हैं। मध्यवर्तिनी अद्यालिका को ग्रास्थ अद्यालिका औं की अपेत्ता अधिक ऊँची है।

इन ग्रहालिकाओं की ईंटों के बीच बीच में अनेकों छिद्र हैं जिनसे यह स्वित होता है कि उन स्थलों पर पहले लेपन लगा हुआ था।

तेरहवीं शताब्दी का एक चीनी यात्री अँगकोर थाम के इस पूर्ववर्ती तड़ाग का उख्लेख करता है और कहता है कि वहाँ बुद्ध की एक प्रतिमा थी जो तड़ाग के मध्य में बने हुए मन्दिर को फव्चारे का काम देती थी और जिसकी नाभि से पानी निकलता था।

राजेन्द्रवर्मा ने अपने राजत्व-काल के प्रथम तीन या चार वर्षों में इस प्राचीन तड़ाग के मध्य में जो एक लिङ्ग और ब्राह्मणी प्रतिमाएँ स्थापित की उनके विषय में संस्कृत शिला-लेख बिल्कुल स्पष्ट हैं—"यशोधरपुर का संस्कार करने के पश्चात उसने यशोधर-तटाक के दिव्य-भवन के मध्य में पाँच देवताओं की स्थापना की।" और फिर "यशोधर-तटाक नामी समृद्धि-शाली सागर के मध्य में उस पर्वत पर जिसको उसने स्वयं बनवाया था और जिसका शिखर मेर पर्वत के शिखर की समता रखता है उसने श्रद्धालिकाओं और भवनों की स्थापना की श्रौर ब्रह्मा, देवी, ईश, विष्णु श्रौर एक शिवलिङ्ग का प्रति-ष्ठापन किया।"

में रूप — इस मेब्रन से कुछ दूर पर दक्षिण-पूर्व में एक श्रौर महान स्मारक के ध्वंसावशेष हैं जिन्हें इस समय प्रे रूप कहते हैं और जो राजेन्द्रवर्मा का बनवाया हुआ प्रतीत होता है। तथापि उसका परिमाण कुछ, अधिक है और वह निर्माण सामग्री के खुनाव और निर्माण कार्य की स्ट्मता में अवर है। इसके अतिरिक्त देशी लोगों ने उसका जो नाम सुरक्षित रक्खा है उससे एक ऊर्ध्वहाह-प्रथा की स्वना मिलती है और जान पड़ता है कि उसका निर्माण अन्त्येष्टि-कर्म के लिए हुआ है।

प्रे रूप की चारों ओर लाइमोनाइट की एक दीवार है; उस पर विशाल द्वार वने हुए हैं और उसकी परिधि के अन्दर अनेकों भवन और एक विशाल केन्द्रस्थ पिरामिड हैं। इस पिरामिड के तीन अवस्थान हैं, चारों मुखों पर सोपान-पंक्तियाँ और प्राधाणों के ऊपर गैलरियाँ हैं। ऊपरली अधित्यका पर ईट की पाँच अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं।

जयवमी पष्ठ — जयवर्मा पष्ठ अपने पिता राजेन्द्रवर्मा के बाद सन् १४८ में सिंहासन पर बैठा और उसने १००१ तक राज्य किया। उसका पारमार्थिक नाम परमवीरलोक था। अपने पिता के राजत्वकाल में वह युवराज पद पर अभिषिक हुआ था। सम्भवतः राजेन्द्रवर्मा ने अपने जीवन-काल ही में उसे राज्य-भार सौंप दिया था। एक तत्कालीन शिलालेख कहता है—"जयवर्मा स्वयं राजा था श्रोर राजाधिराज का श्रत्यन्त प्यारा था।"

श्रपने पिता की भाँति उसने भी बौद्ध धर्म को श्रपना श्रनुग्रह-भाजन बनाया।

इन्द्रलक्ष्मी और भट्टादिवाकर—जयवर्मा की इन्द्र-लक्ष्मी नाम्नी एक क्रोटी वहिन थी जो भट्टिद्वाकर नामी एक भारतीय ब्राह्मण को व्याही गई थी। ब्री ईनकोसी के शिलालेख में भट्टिद्वाकर की जनमभूमि का उल्लेख इस प्रकार है—

> ''कालिन्दी यत्र रम्या कतुम······· रिज्य-जैद्विजेन्द्रैः

पट्त्रिंशद्भिः सहस्रैरनुसवन-

इतेः ऋग्यजुःसामशब्दैः ।

ऋषाः ऋषगहिमदी

दितिजकुलहरः कीडितो यत्र वाल्ये,

तत्रैवाभूत् स देवो दिवसकर

इति ख्यातभट्टः सुकीर्त्तः ॥''

'जहाँ चेतोहारिणी यमुना बहती है, जहाँ ऋक्, यजुः और साम के मन्त्रों से अन्तरिक्ष प्रतिध्वनित होता है जिनका प्रत्येक सवन ( त्रिसंध्या ) में ३६००० से उदीरण किया जाता है, वहाँ, जहाँ कालीनाग का मर्दन करने वाला दैत्यकुल वातक श्रीकृष्ण बाल्यकाल में कीड़ा करता था,—वहीं पुग्य-कीर्ति देव भट्ट दिवा- कर ने जन्म श्रहण किया था।' श्रतः कम्युजेन्द्राधिराज का जामाता उत्तर भारत में वृन्दावन का रहनेवाला एक ब्राह्मण था; मातृ भूमि में यमुना के तटों की स्मृति बनाये रखने के लिए उसने कम्बोडिया में श्रपने श्राश्रम का नाम मधुवन रक्खा। शायद इस श्राश्रम की स्थापना सियाम रीप के श्राधुनिक ईनकोसी में हुई थी, जहाँ एक छोटा सा मन्दिर श्रभी तक विद्यमान है।

अंगकोर थाम का प्रसाधन-कार्य—जयवर्मा के पिता का वृद्ध सचिव 'राजकुल-महामन्त्री' अभी तक विद्यमान था। उसके द्रवार में और भी अने क मन्त्री थे जो बड़े विश्वत पिराइत थे। उसने अँगकोर थाम के उस प्रसाधन-कार्य को बड़ी तत्परता से जारी रक्खा जिसका आरम्भ उसके पिता ने किया था। जयेन्द्रवर्मा नाम प्रहण करके उसने यशोवर्मा के महल का नाम जयेन्द्रवर्मा रक्खा; उसने उसके ४० एकड़ विस्तार को पर्याप्त न समक्त कर उसे और बढ़ाया। शायद उत्तर की ओर उन मन्दिरों में उसने उसका प्रसार किया था जिन्हें इस समय टेर प्रानाम और पित्रजै कहते हैं और जिनसे परे परिधि की लाइमोनाइट की दीवार के अवशेष अभी तक देखे जा सकते हैं। निःसन्देह दक्षिण की ओर विमानाकाश के स्थान पर, जो बहुत जुद्ध समका जाता था, उसने वा फन के विभ्रतिमान पिरामिड का निर्माण किया था।

बा फून — वा फून वेयोन से लगभग साढ़े तीन सौ गज की दूरी पर यशोवर्मा के राज-प्रासाद के पार्श्व में बनाया गया था। यह दूसरा फिमेश्रनाक्स (विमानाकाश) था किन्तु विम्रतिमत्ता में श्रपने पूर्वकालीन विमानाकाश से तिगुना चौगुना बढ़ गया था।

इस श्रभिनव स्मारक का रमणीय श्रग्रभाग दक्षिण ओर राज-प्रासाद के प्रतिष्ठा-प्राघाण की चारु रेखा को दीर्घ करके कम्बोडिया के नगरधाम (श्रँगकोर थाम ) के विशाल केन्द्रस्थ प्राङ्गण के दर्शनाभास की विभृतिमत्ता को पूर्ण करता था। यह एक दीर्घ गैलरी थी जो पब्लिक प्राङ्गण की श्रोर पत्थर की लिलत स्तम्भपंक्ति के श्रनेकों भरोखों में श्रनावृत थी। उस पर तीन तोरण-द्वार थे।

केन्द्रस्थ प्रवेश-मार्ग से बहुशिरस्क सपों के कँगुरों से सजा हुआ एक सेतुबन्ध आरम्भ होता था जो लगभग २२४ गज लम्बा था। यह बा फून के महान पिरामिड को चला जाता था जो पन्द्रह सोलह गज की दूरी पर एक लाइमोनाइट की दीवार से घिरा हुआ था।

मिश्रदेश के प्रथम पिरामिडों को छोड़ कर बा फून विभ्वित-मत्ता में किसी से कम नहीं हैं। वह एक वर्गाकार चब्रतरे पर बना हुआ है जिसकी एक भुजा १३० गज लम्बी है जिसके सात अवस्थान तीन कमशः उत्सर्पी और पिरमाण में घटते हुए प्राधाणों को थामे हुए हैं जो सँकरी गैलिरियों से घिरे हुए हैं। इन गेलिरियों के बीच बीच में तोरण-द्वार और प्रकोष्ठ बने हुए हैं। सिंहों से सजी हुई अति उत्सिपेणी सोपान-पंक्तियाँ मध्य के दो प्राधाणों और ऊपरली अधित्यका को—जिसकी ऊँचाई ज़मीन से तीस बतीस गज है—चली गई हैं। उसकी गेलरी एक ब्राट दस गज लम्बाई के वर्ग को घेरे हुई है। यहाँ एक ऊँचे चब्रतरे पर एक दिव्य-भवन—एक ब्रष्टालिका जो ब्राज गिरी पड़ी है—खड़ा था।

सजावट में दृहता और झोजिस्वता है किन्तु उसमें विविधता की कमी है। बीच की गैलरी के तोगण-द्वारों के कोणस्थ स्तम्भों और ऊपरली गेलरी की दीवारों पर अत्यन्त उत्कृष्ट प्रतिच्छायाएँ बनी हुई हैं जिनके विषय—जो यहाँ सद्मता से प्रदर्शित किये गये हैं—महान भारतीय वीर-काव्यों, रामायण और महाभारत के दृश्यों से लिये गये हैं। आर्य-देवताओं के झास पास प्रचुरता से सब प्रकार के पशु और लड़ाई और द्वन्द्व-युद्धों के दृश्य झंकित किये गये हैं।

इस दढ़ निचय का अन्तिम उच्छित बुर्ज वा फून झाज गिरा पड़ा है। शायद उसके ऊपर एक नुकीली इस्त बनी हुई थी जो धातु से ढकी हुई थी, जिससे इस स्मारक की ऊँचाई और भी बढ़ गई थी और जो उपमा प्रधान प्रदेश के सूर्य की झाग को प्रतिबिम्बित करती थी। बारहवीं शताब्दी के अन्त का चीनी यात्री कहता है—"सुवर्ण बुर्ज (बेयोन) के उत्तर में लगभग साढ़े चार सौ गज की दूरी पर एक ताम्र-बुर्ज है जो अभी तक सुवर्ण-बुर्ज से अधिक ऊँचा है और जिसका दश्य बस्तुतः प्रभावोत्पादक है।"

हेमशृङ्ग-गिरि—वा फ़न, जो उस समय हेमशृङ्ग-गिरि कहलाता था, एक प्रकार का शिव-मन्दिर और कैलाश और मेरु का—जो क्रम से शिव और इन्द्र के निवास हैं और जिनके शिखरों पर देवता वास करते हैं — प्रतिरूप था। एक उत्तरकालीन संस्कृत शिलालेख कहता है — "जम्बुद्वीप के मध्य में देवतायां का निवास सुवर्ण-पर्वत मेरु स्थित है, उसकी प्रति-स्पर्धा के लिए राजा लोग अपने नगर के मध्य में एक सुवर्ण-पर्वत स्थापित करते हैं।"

यह हेमश्रङ्ग-गिरि वहाँ के इष्ट देव का निवास-स्थान था, जिसकी उपासना राजा से निर्वाचित हुए लब्धश्रितष्ट ब्राह्मण या पुरोहित करने थे। यह इष्ट देव एक लिङ्ग ब्राथवा शिव या

विष्णु की प्रतिमा के रूप में रहा होगा।

पेसा प्रतीत होता है कि यहाँ कम्बोडिया के सम्राटों का राज्याभिषेक होता था। निःसन्देह राष्ट्र के उच्चपदाधिकारी यहीं धार्मिक विधान से अपने पद को ग्रहण करते थे। उदा-हरणार्थ ब्राह्मण शिवाचार्य ने यहीं जयवर्मा से अपना पद और अधिकार प्राप्त किया था—

''हेम शृङ्गगिरौ देवपूजावृद्ध्यायतिष्ठिपत् । राजा श्रीजयवम्मी यं दर्शने गुणदोवयोः ।''

यहीं शिवाचार्य के नाती शिवविन्दु ने आगे सूर्यवर्मा प्रथम से कपालेश्वर का पौरोहित्य प्राप्त किया था।

रिावब्रह्म—यह एक अपूर्व व्यतिक्रम है कि हमें प्राचीन काल के विभूतिमान हेमश्रङ्गिगिरि—आधुनिक अकि-श्चन वा फ़न—के शिख्री का नाम प्राप्य है। हेमश्रङ्गिगिरि और जयेन्द्रनगरी के इस प्रमुख शिख्री का नाम वाप शिवब्रह्म था। एक और बाद्ध साचिव—इस राजत्व-काल का श्री सांथोर

का शिलालेख बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखता है श्रीर तत्कालीन राष्ट्र में बौद्ध मत के द्रुत वेग से बढ़ते हुए महत्त्व को प्रदर्शित करता है। इस शिलालेख को जयवर्मा पष्ट के मन्त्री कीर्तिपरिइत ने खुद्वाया था। ४१ वें स्रोक से १०० वें स्रोक तक बौद्ध सिद्धा-न्तों और शिक्षा के समर्थन में राजा के उपदेश हैं। आरम्भ में महायान बौद्ध निष्ठा के तीन कायों - धर्मकाय, संभोगकाय और निर्माग-काय-का आह्वान किया गया है-"मैं धर्मकाय को नकस्कार करता हूँ जो ब्रह्ण से क्रूटे हुए चन्द्रमा की भाँति पार्थिव जगत से विलग होने पर निर्मल हृदयों में देदीप्यमान होता हुआ-जिस प्रकार चाँदनी स्वच्छ पानी में चमकती है-चन्द्रमा के समान प्रत्येक वस्तु को प्रभा से युक्त कर देता है। सम्भोगकाय की वन्दना करो जो धर्मकाय के लिए ऐसा ही है जैसा सूर्य के लिए सूर्यमगुडल और जो बौद्धों को सत्य को उसकी सारी बहुविधता में प्रगट करने के लिए अनिवार्य है। मैं निर्माणकाय—कल्याणरूप बुद्ध के दृश्य शरीर—को द्गडवत प्रणाम करता हूँ जो जगत की सारी कामनाओं को पूरा करता है—वह कल्पवृक्ष जो सारी वासनाओं को परा करता है और स्वयं वासना-रहित है।"

इसके बाद धर्म-प्रन्थों के उद्घार में कीर्तिपिग्डित का उत्कट उत्साह प्रदर्शित किया गया है—''उसने फिर से मध्यित्रभाग शास्त्र ब्रादि धर्म-प्रन्थों की मशाल को जलाया जिसे संसार के पाप बुक्ता चुके थे । वह विदेशों से दर्शनशास्त्र की बहुत सी पुस्तकों ब्रौर तत्त्वसंग्रह जैसी टीकाब्रों को लाया जिससे उनके ब्रध्ययन का प्रसार हो।'' उत्तरी भारत से बौद्ध साहित्य—श्रीयुत सेनार के कथनानुसार तत्त्वसंग्रह उक्त रहस्यपूर्ण सम्प्रदाय के प्रधान प्रन्थों में से एक है। मध्यविभाग शास्त्र वसुवन्धु अथवा उसके भाई असंग का बनाया हुआ माना जाता है। उससे उस अनुश्रुति का समर्थन होता है जिसका उल्लेख बौद्ध-धर्म के तिब्बती इतिहास-लेखक तारानाथ ने किया है कि वसुवन्धु के शिष्य महायान के सिद्धान्तों को कोकी (इन्दोचीन) में लेगये थे।

प्रस्तुत शिलालेख आगे चल कर कहता है—"बिलहारी है कीर्तिपिगड़त के प्रयत्नों की; बौद्ध धर्म का अन्धकार के पर्दे से पेसे ही आविर्माव हुआ जैसे शरद् ऋतु में चन्द्रमा वर्षा ऋतु के बादलों से मुक्त होजाता है। उसके शरीर में अन्यता और सापेक्षता के निर्मल सिद्धान्तों का, जो फूठे उपदेशों की शिक्तमत्ता से अन्तिहित हो चने थे, फिर से आविर्माव हुआ, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश को लौटा लाता है।"

किन्तु शैव धर्मनिष्ठा के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं की जाती है। पुराहित को बौद्ध धर्मशास्त्र और आचार-पद्धित का विद्वान होना चाहिए। पर्व के दिनों में उसे बुद्ध की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए और बौद्ध प्रार्थनाओं का संकीर्तन करना चाहिए। भिन्नुओं के साथ साथ पिएडतों और याक्षिकों का भी उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार यहाँ हम ग्रशोक की भाँति जयवर्मा षष्ठ को राजकीय त्रादेशों द्वारा बौद्ध धर्म के उपदेशों के प्रचार में प्रयक्षशील पाते हैं। बौद्ध मूर्तियों की स्थापना—पनौम बाँटई नाँग का शिलालेख एक छोटी सी प्रतिच्छाया के —जो ब्रासीन बुद्ध को दर्शा रही है—ब्रास पास खुदा हुब्बा है । उसमें सन १८४ में एक त्रिभुवनवज्र द्वारा बुद्ध-माता (प्रज्ञापारमिता) की प्रतिमा के प्रतिष्ठापन का उल्लेख है और जगदीश्वर ब्रौर लोकेश्वर की मुर्तियों की स्थापना की भी चर्चा है।

जयवर्मा षष्ठ की जीवन-लीला के साथ सोम-वंश की उस राजकीय शाखा का भी अवसान होजाता है जिसे उसके पिता-मह जयवर्मा पश्चम ने स्थापित किया था।

उद्यादित्यवमी प्रथम—उद्यादित्यवर्मा सन् १००१ में सिंहासन पर वैटा श्रीर उसने केवल एक वर्ष श्रथवा उससे कुछ ही श्रिष्ठक राज्य किया । प्रासात खना का शिलालेख उसके विषय में कहता है—"शक संवत् ६२३ (सन् १००१) में कम्बुज-राजवंश में कम्भ्यता में श्रप्रणी उद्यादित्यवर्मा नामी राजाधिराज विद्यमान था जिसने श्रपने बाणों से शत्रुश्रों के दल को परास्त करके समुद्र-तट तक खदेड़ डाला था।"

उसकी माता श्रेष्ठपुर के एक परिवार से अपना प्रादुर्भाव बतलाती है। उसका राजपितवर्मा नाम का एक भाई था जो क्रें जयवर्मा का सेनापित था। उसकी एक क्रोटी बहिन जयवर्मा की रानियों में से एक थी।

उद्यादित्यवर्मा का नरपतिवर्मा नामी एक वड़ा भाई था जिसने १००१ में विष्णु को एक सुवर्ण-प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया था "जो उसकी भावी ब्रात्मीय प्रतिमा थी।"

## बोद्ध राजा सूर्यवर्मा प्रथम ।

जयवीरवर्मा—पारमार्थिक नाम निर्वाणपद अथवा परमनिर्वाणपदः १००२ से १०४० तक राज्य करता रहा । अपने राजत्वकाल के प्रथम तीन चार वर्षी में उसने जयवीर वर्मा नाम धारण किया ।

प्राह खान का शिलालेख—उसने उद्याद्यवर्मा को राजपद से च्युत किया, जिसने संभवतः राज्य-रत्ना के संघर्ष में अपने प्राणों को भी खो डाला । प्राह खान का शिलालेख कहता है—''देवताओं और उसके प्रीतिभाजनों को आनन्द देनेवाला शशिशेखर शिव का नृत्य कल्याण-प्रद हो जिसमें आठों दिशाएँ हिल जाती हैं और उसके नाचने वाले वरणों के नीचे पृथिवी भुक जाती है, जिसमें दिव्य प्रासादों को ढाहने वाली उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुए वातावरण में इन्द्र विलाप करता हुआ भटकता फिरता है। नमस्कार है बुद्ध के लिए, केवल जिसमें 'सर्वत्र' पद अपनी वास्तिवक सार्थकता को प्राप्त हुआ है और केवल जिसके वचन अत्तरचा तर्कानुसार और सच्चे पाये जाते हैं । में अपने गुरु के चरणों को नमस्कार करता हूँ ..... जिसको ज्यम्बक के प्रसाद से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सूर्यवर्मा नामी एक राजा था जिसने सूर्यवंश में जन्म लिया था और जिसका राज्य शक सम्बत् ६२४ में

श्रारम्भ हुश्रा था। उसके चरण पातञ्जल महाभाष्य हैं, उसके हाथ काव्य, उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ कुः दर्शन और धर्मशास्त्र उसका मस्तिष्क है। उसके पराक्रम का अनुमान इस वात से किया जा सकता है कि इस राजिथें ने संग्राम में एक राजा से राज्य जीता है जो स्वयं अन्य राजाओं से परिवृत था।" अन्तिम वाक्य स्वयं अन्य राजाओं से परिवृत था।" अन्तिम वाक्य स्वयं उदयादित्यवर्मा पर उसकी विजय का निर्देश करता है। इस शिलालेख से यह भी प्रतीत होता है कि कम्बो-डिया के बौद्ध धर्म और शैव धर्म-निष्ठा में परस्पर कोई विसं-वादिता नहीं थी, शैव सम्प्रदाय बौद्ध मत का अंग वनता जाता था। स्वयंवर्मा की कृतविद्यता पर भी वह प्रकाश डालता है।

सूर्यवंश से सम्बन्ध—सूर्यवर्मा अपने आपको सूर्यवंशी मानता था, वह नवीं शताब्दी के इन्द्रवर्मा के—जो अब ईश्वरत्नोक में था—मातृवंश से सम्बद्ध होने का भी दावा रखता था—

''आसीच्छ्रीसूर्य्यवर्मोति वेदद्विविलराज्यभाक् । ॥ श्रीन्द्रवस्मीन्वयव्योमभानुज्योतिर्महीपतिः ॥''

'वह इन्द्रवर्मा के वंशरूपी आकाश पर सूर्य की ज्योति के समान भासमान था।' वह अपनी पटरानी (अअदेवी) वीरलक्ष्मी का कुल सम्बन्ध इन्द्रवर्मा के पौत्रों और यशोवर्मा के दो पुत्रों और उत्तराधिकारियों से बतलाता है, उस सूर्यवंश से उसे स्थापित करता है जिसको जयवर्मा पश्चम के अभिषेक

<sup>\*</sup> वेद = ४, द्वि = २, विल = छिद्र, शरीर के नौ द्वार, वेदद्विविल राज्य-भाक् - जिसने शक संवत् ९२४ में राज्य प्राप्त केया था।

श्रथवा श्रपहरण ने चिरकाल के लिए राज्य से वंचित कर दिया था श्रीर उसके स्थान पर चन्द्रवंश की स्थापना कर दी थी।

राजभक्ति का द्रापथ—राज-प्रासाद के खग्डहरों के मध्य में फिमेग्रनाक्स के निकट एक प्रकोष्ठ के स्तम्भी पर ग्राठ शिलालेख खुदे हुए हैं जिन में भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासकों के नाम हैं, जिन्होंने स्वयंवर्मा के प्रति राजभिक्त की शपथ खाई थी। ये शिलालेख खमेर भाषा में एक ही वाक्-प्रपञ्च से श्रारम्भ होते हैं जिनमें शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नामों की सची दी गई है। श्रव लगभग ४००० नाम गिने जा सकते हैं। प्रत्येक नाम के पहले ख्रातान (शासक) की उपाधि लगाई गई है श्रीर फिर स्नोक (प्रान्त) का नाम दिया गया है, उदाहरणार्थ, ख्रातान ख्लोन नागपुर का श्रीरनकेसरी।

राजमिक का शपथ इस प्रकार है— "शक संवत ६३३ के भाद्रपद की शुक्का नवमी, रिववार। यह है शपथ जिसको तंत्राच-संघ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्ध रखने-वाले हम सब बिना किसी व्यतिक्रम के अपने हाथों को काट कर श्रीर अपने प्राणों और कृतज्ञतापूर्ण और विमल भिक्त को महाराजाधिराज श्रीसर्यवर्मदेव को श्रपण करके, जो शक संवत ६२४ से राज्य-सुखोपभोग कर रहे हैं, पिवत्र श्रीमन, पिवत्र रखों, ब्राह्मणों श्रीर श्राचार्यों के सम्मुख खाते हैं। हम किसी श्रम्य राजा की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, कभी श्रपने महाराज से शत्रुभाव नहीं रखेंगे, हम किसी शत्रु का साथ नहीं देंगे श्रीर हम श्रपने महाराज को किसी तरह ज्ञति पहुँचाने की चेष्ठा

नहीं करेंगे। हम उन सब कार्यों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं जो महाराज के प्रति हमारी कृतज्ञतापूर्ण भक्ति के फल हैं। यदि कहीं युद्ध छिड़ जाय तो हम उनके लिए अपने प्राणीं की कुक परवा न करके भक्तिपूर्वक लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम युद्ध-त्तेत्र से नहीं भागेंगे। यदि हम श्रकस्मात् मर जाँय, युद्ध में नहीं, और यदि हम आत्म-घात भी कर डालें तो भी हमें उस पुरस्कार की प्राप्ति हो जो स्वामिभक्त भृत्यों का स्वत्व है। चूँकि मृत्यु के दिन तक हमारे जीवन महाराज को समर्पित हैं, हम भक्तिपूर्वक उनके प्रति ग्रपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, हमारे मृत्यु का दिन धौर धवस्थिति चाहे जो कुक भी हो। यदि कोई काम ऐसा आ पड़े जिसके लिए महाराज हमें विदेश जाने और उसका पूरा वृत्तान्त हुँद्र लाने की ब्राज्ञा दें तो हम विस्तार से उसको जानने की चेष्टा करेंगे। यदि हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं महाराज के प्रति अंपनी राज-भक्ति के शपथ का पालन न करें तो हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सब प्रकार के दग्ड दें। यदि शपथ को निभाने से बचने के लिये हम अपने आप को छिपावें तो जब तक सूर्य और चन्द्रमा विद्यमान हैं हमारा जन्म बत्तीस नरकों में हो । यदि हम भक्तिपूर्वक श्रपनी प्रतिज्ञा को निभावें तो महाराज हमारे देश के धार्मिक प्रतिष्ठापनों को बनाये रखने थ्रौर हमारे परिवारों के भरण पोषण के लिए श्रादेश कर दें, चूँकि हम महाराजाधिराज श्रीसूर्यवर्मदेव के श्रवुरक श्रवुयाई हैं ... ... हम इस लोक में और परलोक में उस पारितोषिक के भागी बनें जो स्वामिभक्त भृत्यों को मिलना चाहिए।"

श्रीयुत कड कहते हैं कि राजमिक के इस शपथ श्रीर श्राज-कल फ्नोम पेन्ह में राजकर्मचारी जो प्रतिज्ञा करते हैं उस के बीच बड़ा घनिष्ठ सादृश्य है। लगभग एक सहस्र वर्ष के बाद भी प्रायः वे ही शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं। दोनों में भेद केवल इतना ही है कि ब्राह्मणी पदों के स्थान में बौद्ध शब्दों का प्रयोग होता है।

सूर्यवर्मा का धर्म—जैसा कि उसके पारमार्थिक नाम निर्वाणपद से स्पष्ट है सूर्यवर्मा स्वयं वौद्ध था। लोपबुरी (श्याम में लवपुरी) का १०२२ का शिलालेख उसके एक राज-शासन का उल्लेख करता है जिसमें बौद्ध विहारों के नियम दिये गये हैं। सभी तीर्थ स्थानों, मन्दिरों, विहारों ग्रौर ग्राथमों में तप-स्वयों ग्रौर स्थिवरों और महायान भिच्च ग्रों को प्रार्थना ग्रौर उनके पुग्यकार्यों में वाधा डालने-वाले लोगों पर ग्रदा-लत में ग्रभियोग चलाया जाता था ग्रौर उन्हें उनके ग्रपराध का दग्र दिया जाता था। किन्तु स्वयं बौद्ध होने पर भी सूर्यवर्मा ने ग्राने जीर-विष्णु-मन्दिरों का निर्माण करवाया। उसने जाति-विभाग की प्रथा की भी स्थापना की, क्योंकि यह उसीका काम था कि ब्राह्मण शिवाचार्य ग्रपनी सद्भक्ति के कारण ग्रपनी जाति का ग्रप्रणी बनने के उच्च सम्मान को प्राप्त हुग्रा—

''श्रीसूर्य्यवम्मणो राज्ये वर्ण्णभागे क्रतेऽपि यः। सम्पदं प्राप्य सद्भक्त्या वर्ण्णश्रेष्ठत्वसंस्थितः॥'' एक न्याय-निर्णय — तुत्रांत प्रासात के शिलालेख में एक न्याय-निर्णय का उल्लेखहैं — "शक संवत १२५ में जब महा- राजाधिराज जयवीरवर्मा (सूर्यवर्मा प्रथम) अपने जयेन्द्रनगर के महल में था, श्रीपृथ्वीन्द्रपिइत जिसका काम द्राइ और पुरस्कार देना था और अन्य राजकीय न्यायाधीशों ने राजा के सामने द्राइवत गिर कर आदरपूर्वक संस्कृत के वे श्लोक पढ़े जो धार्मिक रिजप्ट्रों के अध्यक्त वाप साह के खेतों और जङ्गलों की बुनियाद और स्थित से सम्बन्ध रखते थे। दूसरे लोग उस जमीन को अपनाना चाहते थे।" अनुकूल निर्णय के बाद विवाद की सारी भूमि वाप साह को दी गई और उसके सम्बन्ध में एक राज-शासन पत्थर पर खुदवाया गया।

राजगुरु--- श्री केव का शिलालेख सूर्यवर्मा के गुरु योगीश्वरपिगड़त की चर्चा करता है जिसने हेमगिरि मन्दिर पर पांच शल बनवाये थे। बारहवें और तेरहवें स्ठोक हमें बतलाते हैं कि, --

''यशोधरपुरे चित्रे चतुद्धीरात्रमन्दिरे । रत्नरैरूप्यभाकीणों राज्ञो यः संमतोऽनिशम् ॥ सराजगुरुणा होत्रा मन्त्रिमुख्यैः सभाधिपैः । विभैः प्राञ्जलिभिः स्तोत्रैः स्तृत ईशः सपावकः ॥''

'यशोधरपुर के रत्न, सुवर्ण और चाँदी से आकीर्ण, चार द्वारों-वाले देदीप्यमान राज-प्रासाद में राजा निरन्तर उसका सन्मान करता था। यहाँ राजगुरु, प्रधान मन्त्रियों, सभाधियों, ब्राह्मणों ने हाथ बांध कर स्तोत्रों से अग्नि-सहित शिवकी वन्दना की।' इसमें योगीश्वर की प्रतिमा की प्रतिष्ठापन-विधि को लच्च्य किया गया है। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि योगी-श्वर-पिइत भास्स्वामिनी नाम्नी ब्राह्मणी का वंशज था। जो जयवर्मा परमेश्वर को व्याही गई थी,—

> ''विष्णोर्द्विजस्य या पुत्र्यामलकस्थलसन्ततौ । भूयाद्घृदयलक्ष्मीर्मास्स्त्रामिनी परमेश्वरे ॥ सा नीत्युदयदक्षाढ्या शुभलक्षणसंयुता । तस्याप्रमहिषी देवी यथा गौरी महेश्वरे ॥

स्वामिन्याः परमेश्वरिक्षितिवतेर्था सामगौत्री तयो भूयात् सत्यवतीति भानुवरिवये ये।षिदही तयोः श्रीयोगीश्वरपण्डितः सुत इदं राजेन्द्रयानं शिवे । प्रादाद्वेमगिरेः समापनकृतो राज्ञो गुरुः स्थापकः ॥"

विष्णु नामी ब्राह्मण की भास्स्वामिनी नाम्नी पुत्री थी जो उस परिवार में जिसका निवास ब्रामलकस्थल था, परमेश्वर की हृद्य-लदमी बनी। नीति, सौभाग्य, बुद्धिमत्ता में समृद्ध, सभी श्रुभ लक्षणों से युक्त यह देवी राजा की पटरानी थीं दिस रानी और ज्ञितिपति परमेश्वर की सत्यवती नाम्नी पौत्री भानुवर नामी ब्राह्मण को ब्याही गई थी, इन दोनों का योगी-श्वरपणिडत नामी पुत्र था जिसने शिव को राजेन्द्रयान समर्पित

किया था श्रीर जो हेमगिरि को बनाने वाले राजा का गुरु श्रीर कार्यस्थापक था। श्रतः कम्बोडिया में केवल कोई ब्राह्मण ही किसी क्षत्रिय राजकुमारी को नहीं ब्याह तकता था किन्तु ब्राह्मण-कन्या भी किसी क्षत्रिय राजकुमार को ब्याही जा सकती थी।

कविश्वर — लोवेक का शिलालेख हमें बतलाता है कि सूर्यवर्मा अथर्ववेद में पारंगत, योगाभ्यासी और पाणिनि के व्याकरण का विद्वान् था। उसने कविश्वर नामी एक बड़े विद्वान् और वयाकरण को सूर्यपर्वत पर शम्भु का पौरोहित्य प्रदान किया।

श्री जयेन्द्र पण्डित — सदोक काक थाम के शिला-लेख से माल्म होता है कि महाराजाधिराज निर्वाणपद् (स्प्वमा प्रथम) ने देवराज-धर्मनिष्ठा के पुरोहित सदाशिव को उसके तपस्व-जीवन से निकाल कर उसकी अपनी पटरानी वीर लद्मी की बहिन क्याह दी और उसे कामस्टेन श्री जयेन्द्र पिराडत की उपाधि से भूषित किया । इस शिलालेख से यह भी माल्म होता है कि सूर्यवर्मा के राजत्वकाल में विद्रोहियों ने मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट किया जिसका उन्हें कठोर द्राड दिया गया।

१०४४ में चामों के एक ब्राक्रमण की भी हमें सूचना मिलती है।

राज्य-प्रासाद की अलंकिया—वह अपने राजत्व-काल के आरम्भ ही से यशोवर्मा के बनाये हुए राज-प्रासाद की जिसे ग्रँगकोर के दो प्रसाधक राजकुमारों ने विस्तृत और ग्रालंकृत किया था, बहुत पसंद करता था। वह "जयेन्द्रनगरी के चार पित्र द्वारों, यशोधरपुर को ग्राधिष्ठित किए हुए चार द्वारों वाले राजप्रासाद" का राजा था। और इन्हीं चार द्वारों के सुचारु दिन्य भवन पर ही उसने ग्रंपने राज्य के वर्ष में, सन् १०११ में, प्रभुतिष्ठा और सद्धक्ति का धर्मीपदेश खुदवाया था जिसकी सौंगंध उसके राष्ट्र के शासकों ग्रीर उच्च कर्मचारियों ने ली थी। यहीं हेमश्यक्तिगिर पर उसने "गुण-दोष-विवेचन" के जैसे उच्च पदों को प्रदान किया था। यही नहीं, उसने इस भवन को पूरा करवाया था ग्रीर ग्रालंकिया से उसकी शोभा बहाई थी।

एक महाविद्यालय की स्थापना—पाह खान के शिलालेख से माल्म होता है कि विद्वानों के आश्रयदाता सूर्य-वर्मा प्रथम ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसका अभ्यन्तर सत्यता और सद्भाव के और बाह्य भाग सौन्द्र्य के अर्थण किया गया था।

सूर्यवर्मी का चरित्र—श्रीयुत ऐमोनिए उक्त वातीं के ग्राधार पर सूर्यवर्मा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह हमें सम्भवतः मायावी, धार्मिकंमन्यता के गहरे रक्त में रंगा हुन्ना उस समय के सभी ज्ञात सम्प्रदायों में श्राति अनुरक्त दारुण कामचारी, हठीला ग्रौर स्फूर्तिमान प्रतीत होता है।

धार्मिक प्रतिष्ठापन — संज्ञोभ और दवाव के इस राजत्व-काल की सम्पूर्ण अभिरुचि अनेकों बौद्ध और ब्राह्मण धार्मिक प्रतिष्ठापनों में केन्द्रीभृत थीं। सूर्यवर्मा ने उस सौगता-श्रम का जीगोंद्वार किया जिसे नवीं शताब्दी के अन्त में यशोवर्मा ने अपने राजमहल के सामने उस स्थान पर बनवाया था जो इस समय तेप प्रानाम कहलाता है। इस आश्रम की चौकसी के लिए उसने कुछ दास भी प्रदान किये। उसने कित-प्य वौद्ध भिज्ञुआं को प्रचार के लिए भेजा, जो मेनाम के परि-सर में अनेकों दूरवर्ती स्थानों को 'आचरण के उन धार्मिक नियमों को ले गये जिनको जानना और मानना सब के लिए आवश्यक था।"

विष्णु और शिव के लिए उसने बहुत से दिव्य-भवनीं का प्रतिष्ठापन किया; उसने अनेकीं मन्दिरों को बनवाया अथवा उनका जीखेंद्वार करवाया।

निश्चयात्मकता का स्पर्श करने वाली संभावनाओं के साथ निम्न लिखित स्मारकों के निर्माण का श्रेय सूर्यवर्मा प्रथम को दिया जा सकता है— ग्रॅंगकोर के पश्चिम में ता केग्राम; कींगोंग स्वे के उत्तर में प्नीम साग्डाक; वास्तविक लाग्रोस के सिसकेत प्रान्त में वान कम्पेङ्ग; शङ्ग प्रेइ प्रान्त में वौस प्रीह नान; बाँटाम्बाँग प्रान्त में बाँटेइ प्रेग्रो; इसी प्रान्त के प्रमुख स्थान के निकट वाट एक और बासेट; बाटि प्रान्त में प्नौम शिसोर; कुखान प्रान्त में दानग्रेक पर्वत पर प्नौम प्रेग्राह विहेश्चर; ग्रॅंगकोर के निकट ता केव श्रथवा प्रेग्राह केव; ग्रौर श्रम्ततः कींगोंग स्वे प्रान्त में राजकीय निवास जो इस समय प्रखान कहलाता है।

'वाट एक' का मन्दिर—यहाँ पर यह कह देना

अप्रासंगिक न होगा कि ता केव के पृथुत और भारी पिरामिड और सम्भवतः उच्छित किनारे-वाले जहाज की भाँति स्थित पिरामिड की प्रवृत्ति-वाले 'वाट एक' के मन्दिर को होड़ कर इस राजत्व-काल के अन्य सभी स्मारकों में अव्यविस्तर अथवा कम महत्त्व के निर्माण संमिलित हैं; यद्यपि ये निर्माण अपनी उत्कृष्ट रचना, चारता और सजावट की सावधानता के लिए उल्लेखनीय हैं।

'वाट एक' बाटाम्बाँग नगर से कुछ मील उत्तर की ओर एक पिरामिड की ब्राकृति का मन्दिर है जो सन् १०२७ में राजगुरु श्री योगीश्वर पग्डित द्वारा शिवलिङ्ग के लिए प्रतिष्ठा-पित किया गया था।

बासेट मन्दिर—यह १०४२ अथवा १०४६ की बात है जब वह मन्दिर, जिसे आज बासेट कहते हैं, बाटाम्बाँग नगर से कुछ दूर पूर्व में श्री जयत्तेत्र नामी इष्ट देव के लिए प्रतिष्ठापित किया गया था। यह मन्दिर सादे ढँग का और तोरण-द्वारों से सम्पन्न परिधियों से युक्त है; उसमें ईट के बने हुए अनेकों बुर्ज और बालुका-पाषाण के तीन दिव्य भवन सम्मिलित थे। यहाँ ब्राह्मणी विषयों की अलंकिय। यहाँ ब्राह्मणी विषयों की अलंकिय। यहाँ मिती

ता केव अथवा प्रीह केव—ता केव अथवा प्रीह केव भी राजगुरु और पुरोहित योगीश्वर पिष्डत का धार्मिक प्रतिष्ठापन है। यह भँगकोर के पूर्व में ता प्रोम के मन्दिर के उत्तर की ओर नदी और यशोधर के विशाल तड़ाग के मध्य

में—जो श्रव स्खा पड़ा है—स्थित है। यह स्मारक दिन्नशिरस्क, पृथुल और तीन श्रवस्थानों में बना हुश्रा है, जिन पर
पाँच वुर्ज श्रथवा दिन्य भवन मुकुट रूप से विद्यमान हैं।
उसकी परिधि पन्द्रह सोलह गज चौड़ी एक गहरी खाई
है जिसका परिमाण पूर्व-पश्चिम को २४० गज और उत्तर-दक्षिण
को १३० गज है; यह खाई पूर्वी मुख के मध्य में एक श्रपूर्व सेतुबन्ध से पार होती है और सर्वत्र श्रविच्छिन्न है। श्रथम श्राधाण
पूर्व-पश्चिम को १३० गज लम्बा श्रौर उत्तर-दक्षिण को ११०
गज चौड़ा है और उसकी ऊँचाई लगभग १० फीट है; उस पर
चढ़ने के लिए चारों मुखों पर सोपान-पंक्तियाँ बनी हुई हैं।

द्वितीय प्राघाण, जो पूर्व-पश्चिम को दर गज लम्बा और उत्तर-दक्षिण को दर गज चौड़ा है, एक ११ गज ऊँचे विशाल अवस्थान पर स्थित है; इसकी दीवारें वालुका-पाषाण की बनी हुई हैं और उसका ऊपरी भाग दन्तकों पर परिलम्बित है। चारों मुखों पर सोपान-पंक्तियाँ तोरण-द्वारों तक चली गई हैं जिन पर अष्टालिकाएँ बनी हुई हैं। सारी दन्तक-पंक्ति पर एक आयताकार गैलरी अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुई है, जिसकी स्तम्भ-पंक्ति अनेकों भरोखों से विच्छिन है और जो चतुरस्र अष्टालिकाओं से अलंकृत है। अन्दर की ओर दो देवालय बने हुए हैं।

तृतीय प्राघाण का बन्ध इः सात फीट से अधिक ऊँचा नहीं है। उसकी प्रत्येक भुजा लगभग ४२ गज लम्बी है। इस ऊपरली अधित्यका पर पाँच दिव्य भवन स्थित हैं जिन पर वालुका-पाषाण की ऊँची घ्रष्टालिकाएँ वनी हुई हैं। केन्द्रस्थ घ्रष्टालिका, जिसका उच्छाय कहीं घ्रधिक विशाल था, पाँच इ: गज के आधार वन्ध पर स्थित थी। उस पर चढ़ने के लिए चारों मुखों पर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। जमीन से उसकी ऊँचाई पचास गज से घ्रधिक थी।

ता केव प्रभावोत्पादक अवयवानुपातों से युक्त स्मारक हैं और उससे सादगी और ओजस्विता प्रदर्शित होती हैं; किन्तु इसकी विशेषता को बढ़ानेवाल उसकी निष्प्रभ महत्ता और

सजावट का स्रभाव हैं।

श्चारिमिक यूरोपियन यात्रियों के श्चाने के समय वहाँ शिव श्चीर देवी दुर्गा की मूर्तियाँ विद्यमान थीं, जिनका प्रतिष्ठापन निःसन्देह मन्दिर के स्थापक योगीश्वर पिर्डत ने किया था। यह दारुण, सम्भवतः खूनी धर्मनिष्ठा से सम्बन्ध रखनेवाला मन्दिर शिव कपालेश्व को समर्पित किया गया था। मालूम होता है उसका प्रमुख पुरोहित साधारणतया 'गुण-दोष-विवे चन' का श्रधिकारी ब्राह्मण श्चर्थात द्गड-नीति का श्रधिष्ठाता होता था।

कोंपोंग स्वे का प्रखान — कोंपोंग स्वे का प्रखान अँगकोर के प्रखान से लगभग न० मील पूर्व की ओर स्थित है। यह एक अति महत्वपूर्ण स्मारक है। उसके भवन व्यष्टि अथवा समिष्ट रूप से पूर्व-पश्चिम को नहीं किन्तु उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम को आयत है। इस विसंवादिता का कोई कारण दिन्निगोचर नहीं होता। प्रधान स्मारक के निकट चार गहरे विस्तीर्ण जलाशय बने हुए थे। इन जलाशयों के परिसर में द्वितीय श्रेणी के दो सुचार मन्दिरों के ध्वंसावशेष देखे जा सकते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए सेतु-बन्ध वने हुए थे और जिसकी प्राङ्ग्ण धौर मठ घेरे हुए थे।

हस्ति-देव — इन मिन्दरों में से एक पिरामिड की याकृति का है जिसका प्रत्येक पार्श्व याधार पर २२ गज लम्बा है योर जिसकी ऊँचाई सात याठ गज है । यनेकों सिंह, हाथी और रक्षकों की प्रतिमाएँ उसकी सोपान-पिक्तियों और उसके यवस्थानों की शोभा बढ़ाती थीं । इस यहपपरिमाण स्मारक के पवित्र हाथियों की सुन्दर प्रतिमायों के कारण यहाँ के निवासियों ने उसका नाम 'श्रीह डमरेइ' य्यर्थात् हस्ति-देव रक्षा था।

उिन्त्रित देव — दूसरा ग्रन्गिवस्तर मन्दिर, जिसे 'श्रीह थकोल' ग्रर्थात् उिन्तु । देव कहते हैं, एक ऊँची ग्रौर सुन्दर ग्रष्टालिका के रूप में था ग्रौर सुसम्पन्नता से सजा हुआ था।

प्रखान का प्रधान स्मारक प्राचीर-बन्ध और गहरी परि-खाओं से बिरा हुआ था । खाई को पार करने के लिए पुल बने हुए थे जिनके कँगूरे बहुशिरस्क सर्पों से अलंकृत थे और जो चारों तोरण-द्वारों को चले जाते थे । विस्तारपूर्वक परि-कल्पित किन्तु विशाल निर्माणों से रहित उसकी आयोजना अञ्चालिकाओं से युक्त सुन्दर तोरण द्वारों, बाह्य स्तम्म-पंकि- युक्त गैलिरियों, प्राघाणों श्रोर देवालयों की संवादिनी समिष्ट को प्रदर्शित करती थी। वालुका-पाषाण श्रत्यन्त बृहदाकार थे। उनके तक्षण श्रत्यन्त उत्कृष्ट युग की सचना देते हैं। यह स्मारक इस समय श्रत्यन्त उजाड़ हालत में है।

बौद्ध धर्म और शैव सम्प्रदाय का एकत्र संनिवेश—इस मिंदर में सूर्यवर्मा ने दो पृथक् धर्मिनष्ठात्रों का एकत्र संनिवेश किया था शैव सम्प्रदाय ग्रौर बौद्ध धर्म को एक ही सूत्र में संनिहित किया था। बौद्ध मत का प्रधान्य होने पर भी महायान बौद्ध धर्म शैव धर्मिनिष्ठा से ग्रोत प्रोत भरा पड़ा था। पचास वर्ष पूर्व यहाँ बुद्ध की ग्रानेकों प्रतिमाएँ विद्यमान थीं जिन्हें यूरोप निवासी उठा ले गये हैं। ये प्रतिमाएँ प्रभु को ध्वानावस्थित हालत में ग्रौर नाग पर बैठे और विश्वान्ति लेते हुए प्रदर्शित करती थीं, नाग की फणाएँ महात्मा बुद्ध की रक्षा में संलग्न थीं।

इस स्मारक के द्वार-स्तम्भ पर खुदा हुआ अपूर्व संस्कृत शिजालेख शिव और बुद्ध दोनों की वन्दना करता है और उनमें दार्शनिक और तपस्वी की विशेषता के प्राधान्य को प्रदर्शित करता है सूर्यवर्मा के विषय में शिलालेख कहता है कि "उस ने इस अनवद्य भवन को बना कर पुग्य कर्म किया।"

अभिवादनित्यपुर—सूर्यवर्मा के लिए निःसन्दे ह यह विस्तीर्ण निवास एक अप्रतिम कार्य था। श्रीयुत ऐमोनिए का विश्वास है कि उसने इस नगरी का नाम अभिवादनित्यपुर रक्खा था। दानग्रेक पर्वतमाला—दानग्रेक पर्वतमाला के एक बढ़े हुए शिखर पर श्रीह विहेश्चर का मन्दिर उस स्थिति की विचित्रता के कारण विशेषकर उल्लेखनीय है जो कम्बोडिया में श्रपना सादश्य नहीं रखती और संसार के श्रन्य सभी देशों में भी दुर्लभ है।

कम्बोडिया के निवासी फ्नौम दानश्रेक को तुला-पर्वत कहते हैं। वालुका-पत्थर के भारी भारी श्रास्तरणों से युक्त दानश्रेक पर्वत लगभग १,००० फीट ऊँचा है श्रीर पूर्व-पश्चिम को ३३० मील दूर तक चला गया है। लाश्रोस की श्रिधित्यका की श्राश्रयभित्ति के रूप में यह पर्वत-परम्परा लाओस और कम्बोडिया के निचले मैदानों की सतह के श्रग्तर को प्रदर्शित करती है। एक उच्छाय से दूसरे उच्छाय को चढ़ते हुए उसमें थोड़े से विकट दरें चले गये हैं।

उसका उत्संग शनैः शनैः मृन नदी की श्रोर ऊपरली श्रिघित्यका को श्रवतरण करता है, जहाँ वह कई सहायक निद्यों को ले जाता है। किन्तु दूसरी ओर वह श्रनवरत उत्सर्पी श्रोर वनमय है और कहीं कहीं कम्बोडिया के मैदान के प्रथम उच्चावचों के जङ्गलों के ऊपर परिलम्बित है। पर्वत-तट के प्रपात कहीं कहीं इतने श्राकस्मिक हैं कि उत्तर से श्राते समय उनकी पहले से कोई सचना ही नहीं मिलती; वह श्रधिकतर द्लदलों से घिरा हुश्रा है श्रथवा उद्य भूभागों में समाप्त होता है, जो नों प्रावाणों पर प्रभुत्व स्थापित करनेवाले वास्तिविक उत्सेधों का रूप धारण करते हैं।

प्रीह विहेअर—इन उद्य भूभागों में से एक के किनारे पर उस मन्दिर की स्थापना हुई थी जिसे इस समय प्रीह विहेश्वर कहते हैं। उत्तर की ओर से पहुँचा जाने वाला यह उद्य भूभाग एक मन्द उत्सर्पी मार्ग पर आरोहण करता है और कुछ सौ गज की एक श्रृह्मला को पार कर जाता है। जब मौसिम साफ होता है और वर्षा कोहरे को छिन्न भिन्न कर देती है तो इस चील के घोंसले से दृष्टि विना किसी व्यवधान के चारों ओर—पवंत के दीर्घ तट पर, लाओस की अधित्यका के ऊपर—प्रसारित होती है। मध्य में, चक्कर लाने वाले प्रलम्बित शिखर पर, जार पाँच गज से ४४० गज तक के गहर में, प्रस्वित प्रपात से परे कम्बोडिया के विस्तीर्थ मैदान के श्रम्त के विना, पहाड़ियों, उच्चावचों और अस्त्य-प्रदेशों पर यह हश्य विलीन होजाता है।

मन्दिर का विन्यास प्रशंसनीय ढंग पर इस महत्ता १ र्ष स्थिति के अनुकूल था। उसका मुख असाधरणतया किन्तु स्व-भावतः उत्तर की ओर था, क्योंकि इसी ओर से वहाँ को मार्ग जाता है। उसके जलाशयों, वीथिकाओं, वाह्य गैलिंग्यों के उतराव की ओर सोपान-पंक्तियाँ बनी हुई थीं। अन्तिम उत्सेध पर परिधि की एक दीवार, दिव्य भवन और अष्टा लिकाएँ विद्यमान थीं। दिव्य भवनों की इस कोटी परिधि के अन्दर, मन्दिर के पीके, एक त्रिभुजाकार खाली स्थल कूटा हुआ था। यह अपूर्व विस्मयावह उच्छाय उसके पुरोहितों के लिए सुरक्तित था।

उसके लालिमायुक्त वालुका-पाषाण निकट ही दान-प्रेक

पर्वत से निकाले गये थे; इस परिस्थित में खनाई के चिह्न अभी तक सर्वत्र देखे जा सकते हैं।

शीह विहेशर के तक्षण संयमित किन्तु सावधानता के प्रदर्शक हैं। यायोजना, निर्माण, सजावट, सभी कुछ इस अलो-कसुन्दर स्थिति के मन्दिर में अनवद्य था।

इस स्मारक के शिलालेखों से माल्म होता है कि सूर्य-वर्मा प्रथम ने सन् १०३= में उसे "श्री शिखरेश्वर" शिव के लिए प्रतिष्ठापित किया था।

पूर्व पुरुष सूर्य का पर्वत — फ्नौम शिसोर — पूर्व पुरुष सूर्य का पर्वत — एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है जो वाटी प्रान्त के दक्षिण में अकेजे स्थित है और अँगकोर बोरेई अर्थात आठवीं शताब्दी से पूर्व की कम्बोडिया की प्राचीन राजधानी ब्याधपुर की अवस्थित से दूर नहीं है।

यह पर्वत, जिसकी ऊँचाई १०० गज से कुछ अधिक होगी, पूर्वी प्रार्श्व पर शिखर से बीस बाईस गज नीचे एक समस्थली में, जिसे एक मिन्द्रि के निर्माण के लिए तैयार किया गया था, कटा हुआ मिलता है। यद्यपि उसकी अवस्थिति प्रीह विहेअर की महत्ता को नहीं पहुँच सकती, तथापि उसमें विचि-जता का अभाव नहीं है। मध्यकालीन दुर्ग की भाँति सिर ऊँचा किये हुए यह उच्छाय निम्न मैदानों और उस प्रदेश की अन्य पहा-दियों के उत्पर एक अपरिमित दृश्य का आनन्द लाभ कराता है।

इस स्मारक के सामने लगभग ११०० गज की दूरी पर एक विशाल आयताकार तड़ाग खुदा हुआ था, जहाँ से एक वीथिका श्रारम्भ होती थी जिसके किनारों पर निःसन्देह देशी लोगों के घर बने हुए थे और जिसको वालुका-पाषाण के बने हुए दो विस्तीण क्याकार भवन विन्क्षित्र करते थे; उनकी छत विगलनशील निर्माण सामग्री की बनी हुई होने के कारण विलुप्त हो चली है। इनमें से एक वीथिका के मध्य में श्रौर दूसरा पर्वत के पाद पर स्थित था। पिठ्रजे भवन से उत्सर्पी उत्संग पर लाइमोनाइट की एक सोपान-परम्गरा, जो श्रारम्भ में विस्तीण श्रौर श्राधार पर सुगम है किन्तु बाद को संकीण श्रौर भृगुपथीन हो चजी है, परिधि की तंग गैलरी से तोरण- हार को चली गई है।

स्तम्भों पर भरोखों से क्विदी हुई वालुका-पाषाण की यह गैलरी उस अनन्यसामान्य प्राङ्गण की एक मात्र परिधि थी जहाँ अगडाकार गुम्बद वाले, ईट के बने हुए, दीर्घ, केन्द्रस्थ दिव्य भवन की चारों ओर अनेकों कोटी कोटी अट्टालिकाएँ और देवालय खड़े थे।

प्रतिष्ठापन के समय प्रस्तुत पर्वत का नाम सूर्यपर्वत था जो अपने परिवर्तित रूप में अभी तक विद्यमान है। राज-प्राङ्गण को अलंकृत करनेवाले व्यक्तियों में से एक, स्मारक के स्थापक, ब्राह्मण शिवाचार्य ने १०१४ और १०१६ के बीच उसे प्रतिष्ठापित किया था।

सूर्यवर्मा की प्रातिमा—१८७४ में, जब श्रीयुत ऐमो-निए यूरोपनिवासियों में से सबसे प्रथम इस ध्वंसावशेष को देखने गये थे. उसके दिज्य भवन में एक श्रासीन राज-ज्यक्ति की एक होटी सी प्रतिमा विद्यमान थी। १८८२ में जब वे दुवारा वहाँ गये तो उन्होंने उसे वहाँ नहीं पाया। सम्भवतः अव वह फ्राँम के किसी अजायवघर में है। यह प्रतिमा बायें घुटने के बल ज़मीन पर आसीन थी। उसके कान कुगुडलों से अलंकत थे, उसके सिर पर कोणाकार राजमुकुट था; वह अपने प्रत्येक हाथ में किसी अस्पष्ट वस्तु को थामे हुई थी। उसका परिचित आसन, उसके विशाल खुले नेत्र उसे वास्तिवकता का प्रत्यक्ष आभास देते थे। उसके मुख से वह सर्जीवता और भावभङ्गि भलकती थी जो कम्बोडिया की और किसी प्रतिमा में दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐमोनिए का अनुमान है कि वह सूर्यवर्मा प्रथम की प्रतिमा थी जिसे परिमाण में अति अल्प बनाया गया था—आसीन मूर्ति की ऊँचाई २ फीट के लगभग थी।

सूर्यवर्मा प्रथम, जो घ्रपने सभी देवतायों का परम भक्त था, मरते समय बौद्ध मतानुयायी रहा होगा, जैसा कि उसके पारमार्थिक नाम "निर्वाणपद" से सृचित होता है।

# सूर्यवर्मा के उत्तराधिकारी।

उद्यादित्यवर्मा द्वितीय ।

उद्यादित्यवर्मा द्वितीय का पारमार्थिक नाम मालूम नहीं है। उसने सन् १०४० से एक श्रहात समय-सम्भवतः १०६८-तक राज्य किया। इस सम्बन्ध में हम केवल इतना ही जानते हैं कि वह सन् १०६७ में उदयादित्यवर्मा नाम से राज्य करता था। वह १०६८ तक सिंहासन पर स्थित रहा होगाः क्योंकि, जैसा हम श्रागे देखेंगे, उसका उत्तराधिकारी १०६६ में राज्य करता था।

उस के राज्याभिषेक का समय-यद्यि उसके

राजत्वकाल का निश्चयात्मक अन्त विदित नहीं है, उसके राज्या-भिषेक का समय असाधारणतया निश्चित है। देशी संवत १७७ (?) के फाल्गुन मास के छुणा पत्त की अष्टमी को, तद्बुसार सन् १०४० के मार्च के आरम्भ में सूयवर्मा का स्वर्गवास होने पर उद्यादित्यवर्मा को उसके मंत्रियों ने चक्रवर्तित्व-पद् पर अभिषिक्त किया —"…स्वर्गते सूर्यवर्म्मीण मंत्रिभिश्चकवर्तित्वे योऽभिषिच्यत …।"अतप्व सूर्यवर्मा प्रथम की मृत्यु, जो निःस-न्देह हाल ही में हुई थी, १०४० की जनवरी अथवा फरवरी में रक्सी जानी चाहिए। उस समय तक वह ४५ वर्ष राज्य कर चुका था। निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह सूर्यवर्मा का पुत्र थाया पीच। वह यशोवर्मा के दो पुत्रों और उत्तराधिकारियों को श्चपना पूर्वपुरुष मानता था।

उद्यादित्यावर्भा का चरित्र—लोवेक के शिला-लेख में उसकी गुणगरिमा की चर्चा इस प्रकार की गई हैं—

''उदयादित्यवम्मीथ क्षोगीन्द्रः क्षगदाकरः । कीर्त्तिज्योत्स्नाभिरुर्व्योन्द्रवंशक्षीराणिवेऽभवत् ।। योपितो वपुषा योधान्वीर्य्येण विबुधान् गुणैः । लोकाञ्छकत्या द्विजान् दानैः वशं योयोजयत्तराम ।।''

'यशरूपी चाँदनी से युक्त पृथिवीपित उदयादित्यवर्म-चन्द्र ने राजवंश रूपी ज्ञीरसागर में जन्म ब्रह्ण किया। वह शरीर (रूप-सम्पदा) से रमिण्यों को, पराक्रम से योद्धाओं को, सद्गुणों से वुद्धिमानों को, शिक्त से जन साधारण को ब्रौर दान से ब्राह्मणों को मोहने में सब से बढ़ कर था।'

चरणरज जयेन्द्रवर्मा—वह अभी अति तरुण रहा होगा क्योंकि उसका गुरु जयेन्द्रपिएडत (अचीन सद्गिशव), जिसने स्र्यवर्मा के समय रानी की बहिन से ब्याह किया था, अभिषेक के बाद भी उसे शिक्षा देता रहा। उसने उसे व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि विज्ञान, धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्र पढ़ाये और सुवनाध्व, ब्रह्मयज्ञ और महोत्सवपूजा के अनुष्ठान में उसे राज-धर्मनिष्ठा की दीक्षा दी। राजा ने अपने गुरु को मुकुट, कुग्रडल, कँगन आदि आभरण, २०० हाथी और एक

हजार दास उपहार में दिये और उसे धृति जेंग (चरगारज) की सबसे ऊँची उपाधि ग्रोर जयेन्द्रवर्मा नाम प्रदान किया। श्रन्य विश्वत पगिडत भी इस नये सम्राट्के दरवार की शोभा बढ़ाते थे।

उसकी राजधानी—वह बहुधा श्रभिवादननित्यपुर में रहा करता था, जिसका तादात्म्य श्रीयुत ऐमोनिए ने काँपोंग स्वे के प्रखान से किया है और जिसको उनके कथनानुसार-मूर्यवर्मा प्रथम ने स्थापित किया था। किन्तु उसकी राजधानी यशोधरपुर में ही थी, जहां —

> ''वीक्ष्य मध्यस्थहेमाद्रिजम्बुद्वीपं सुरालयम् । अन्तस्स्वर्णाद्रिमकरोत् स्वपुरीं स्पर्बयेव यः ॥''

'यह देख कर कि जम्बुद्धीप के मध्य में देवताओं के रहने के लिए एक सुवर्ण-पर्वत विद्यमान है उसने उसकी स्पर्धा से नगर के मध्य में एक हेम-गिरि का निर्माण किया।' इस पर्वत के शिखर पर एक देदीप्यमान सुवर्ण-मन्दिर के अन्दर उसने एक शिवलिङ्ग का प्रतिष्ठापन किया था, जिसे नियम प्रवंक नियत समय पर स्नान कराया जाता था। यहाँ उदया-दिस्यवर्मा द्वितीय ने बुद्धिमान शङ्करपिएडत को गुरु नियुक्त किया था।

अतः यह तीसरा सम्राट् था जिसे हेमश्टङ्गगिरि के निर्माण का सन्मान प्राप्त है।

चमूपित संग्राम—राजाश्रों के ख़्नी संघर्षों के श्रतिरिक्त समय समय पर देश में उसके ब्राह्मणों और श्रपिर- श्रान्त निर्मात्-राजाश्रों की स्वच्छन्दचारिता के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया की लहर उठती रही। मन्दिर नष्ट भ्रष्ट किये जाते थे, विद्रोहों और उनके श्रभिभवों में ख़ुन की निद्याँ वहती थीं।

१०६१ से १०६६ तक सेनापित संग्राम ने तीन दुर्घप विद्रोहों को द्वाया ग्रौर भपने पराक्रमों की स्मृति को एक संस्कृत शिलालेख में विश्रुत किया, जो ग्रँगकोर थाम के मध्य में वैथोन के शिवमन्दिर के निकट, संभवतः इस यशस्वी योधा के प्राइवेट निवास की ग्रवस्थित में, उपलब्ध हुआ था। काव्य साहित्य की यह एक वास्तविक इति है जिसमें प्रतिद्वन्दी नायक वीर-काव्य की शैली पर एक दूसरे को हँकारते ग्रौर तिरस्कृत करते हैं।

प्री नुक के इस शिलालेख में सेनाध्यत्त संप्राम का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है - "वह स्वाभिमानी बीर और शक्षों के प्रयोग में सिद्धहरूत था । युद्ध में कोई उसकी समता नहीं कर सकता था, उसके शत्रु भी उसे अप्रणी योधा मानते थे, संसार में उसकी तुलना का कोई भी बीर नहीं था— "अनन्य-प्रतिमो युद्धे परेरिप पुरस्कृत: " भीव बीरो न तत्सम: ।" इस अतुलनीय बीर को राजा ने अपनी और प्रजा की हित-कामना से राजलहमी की रज्ञा के लिए अपनी सेना का अध्यत्त नियुक्त किया था।

प्रथम विद्रोह - प्रथम विद्रोह ग्ररविन्दहद् नामी एक राजन्य-कुमार ने किया था, जो सिंहासन के लिए प्रतिरुपर्दी था और दक्षिण में फ्नौम पेन्ह ग्रौर सैगौन के बीच जिसका ग्रातङ्क ज्ञाया हुग्रा था। शिलालेख उसके विषय में कहता है,—

''आसीद्रामाद्रिरन्ध्रेय्यों द्विडिन्द्रो दुर्दमो मृघे । अरिवन्दह्दामिल्यो दारुणो दक्षिणापथे ।। शास्त्रार्थविद्यीरो वशी वीरवलो वली । स दृक्षो दक्षिणाशायां घाम्ना दृष्ठेऽर्द्धमेदिनीम् ॥''

'शक संवत् १७३ में दक्षिण में घरिवन्दहृद नाभी एक विद्रोही दारुण ग्रिधनायक था जिसे युद्ध में पराजित करना ग्रिति किठन था। वह शास्त्रों का जानने वाला, समर्थ ग्रौर ग्रात्मसंयमी था, उसके पास एक वीर-सेना थी ग्रौर वह स्वयं शिक्तशाली था। यह स्वाभिमानी वीर दक्षिण में ग्रपने प्रताप से ग्राधा पृथ्वी को घारण करता था।' इस विद्रोही के विरुद्ध राजा ने ग्रनेक वीर सेनापित भेजे किन्तु उसने उन सबका पक्षाड़ डाला। ग्रौर उनकी सेनाग्रों को द्विन्न भिन्न कर डाला। ग्राष्ट्रिय सेनाध्यक्ष संग्राम ने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर उसे विनीत भाव से प्रार्थना की—

''यसिक कुरु राजेन्द्र दुर्ज्जयं तं रिपुं परैः । शक्तोऽस्मि तव शक्त्याजौ विजेतुं मां नियोजय ॥''

'राजाधिराज, मुक्त पर एक अनुम्रह कीजिये। आपके प्रताप से मैं युद्ध में इस शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा, जिससे दूसरे हार मान चुके हैं। आप मुक्ते इस काम के लिए नियुक्त कीजिए।' सम्राट् ने उल्लास से उत्तर दिया,—"बहुत ख़्ब! बहुत ख़्ब!! वीर! जेसी तुम्हारी इच्छा है मैं वैसा ही करना चाहता हूँ।" यह सुन कर जनरल संग्राम राजा को प्रणाम करके अपनी सेना के साथ चटपट दुर्घर्ष शत्रु का सामना करने के लिए रवाना हुआ।

शत्रुसेना के निकट पहुँच कर सेनाध्यक्ष संग्राम ने शत्रु को उसके दुःसाहस के लिए दुतकारा,—

''धरित्री वीरभूपेन्द्रपाल्येयं कासि कातरः।

संरक्षणाक्षमः केति मोहाचो मंड मन्यसे ॥''

'कहाँ वीर सम्राट् से शासन की जाने वाली यह पृथिवी श्रीर कहाँ त कायर! त उसकी रक्षा करने में सर्वथा श्रसमर्थ है, मोह-वश त हमें तुच्छ समभता है।' इस प्रकार सम्बोधित किये जाने पर रणधीर श्रीमानी शत्रु ने क्रोध से उत्तर दिया,-

''मा मा भावय युद्धं हि विध्यस्फुटजयं पुरा।

क्ष्मामिमां चास्फुटपति तस्मान्तो मात्रमन्यसे ॥"

'मुक्ते भय न दिखाओ । तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अतीत काल में लड़ाई का परिणाम प्रायः अनिश्चित ही रहा है और पृथिवी भी अपना पति बदलती रही है । अतएव तुम्हें मेरा तिरस्कार नहीं करना चाहिए।' तब संग्राम ने बाणों की वर्षा आरम्भ की और अरविन्दहद, जितनी जल्दी हो सका, चम्पा को भाग चला । शत्रु के क्रिक्न भिन्न होजाने पर संग्राम राजतीर्थ के ईश्चर (शिव) के पास गया।

द्सरा विद्रोह—दूसरे विशाल विद्रोह की रङ्गस्थला राज्य के उत्तर-पश्चिम में है । इस बार शत्रु कँवो नामी एक सेनापति था। वह एक प्रशस्त गुप्तचर, चतुर और राजा का प्रमणत्र था । अपने मन में अपने आश्रय-दाता को, जिससे उसने महत्ता प्राप्त की थी, नष्ट करने की ठान कर एक दिन वह असंख्य सेना के साथ नगर से निकला। इस भली भाँति सशस्त्र टिड्डीदल सैन्य से मर्त्य होने पर भी रावण की तरह सारे देवताओं को जीतने की कामना करता हुआ, देश को लुटता पाटता, वह उस स्थान तक पहुँचा जहाँ वीर संग्राम निवास करता था। उसने राजा के भेजे हुए जनरलीं और सेनाओं को हराया ध्रौर विजय के साथ उनका पीठा किया । उसने सर्वत्र लिङ्गां ग्रीर मूर्तियों को तोड़ा । संग्राम उससे लड़ने को उद्यत हुआ। उसने कँवो का पीड़ा किया, जो "पृथु शैल" के शिव-मन्दिर को पीछे हट चला था। यहाँ संग्राम ने शिव की आरा-धना की और फिर रग्य-चेत्र में डट कर युद्ध करने लगा। विरोधी सेनाध्यज्ञों ने एक दूसरे को सम्बोधित किया । दोनों श्रोर से वीर योधा टूट पड़े । कँवों ने एक तीर जो छोडा तो वह सीघे संग्राम की दाढ़ पर जा लगा। किन्तु इससे विचलित न होकर उसने भी तीन तीर छोड़े जो बिद्रोही के सिर, गले थ्रौर वत्तःस्थल में जा चुमे । कँवो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा और उसने ज़ोर से करुण क्रन्दन किया। शत्रु के सेना सहित यमपुर पहुँच जाने पर विजयी संब्राम "पृथु शल" के शिव-मन्दिर को वापिस द्याया। वहाँ उसने फिर शिव की

ब्राराधना की ब्रौर जो कुछ सस्पत्ति उसके पास थी वह सब मन्दिर को ब्र्युग करदी।

तीसरा विद्रोह—अन्ततः राज्य के पूर्वी प्रदेश में एक आर विद्रोह को शान्त किया गया। स्लो और सिद्धिकर नामी दो भाइयों ने एक और आदमी की सहायता से विद्रोह का भाइ खड़ा किया। संप्राम ने उनका सामना करने के लिए प्रस्थान किया। शतु अधिनायकों ने उसे दुतकारा। स्लो वाणों के लगने से पहु हो गया। सिद्धिकर युद्ध में काम आया और सेनाएँ भाग चलीं। विजयी संप्राम ने चुर्चुम वन के मन्दिर के निकट सम्भवतः सिथोर प्रान्त में डेरा डाला, जहाँ उसने धर्मनिष्ठा के कार्य और प्रतिष्ठापन किये।

विजय-श्री पर पूर्णतया अधिकार कर लेने के बाद वह लड़ाई के कैदियों को लेकर राजा के पास गया। राजा ने उसका अभिनन्दन किया और उसने युद्ध में जो कुक धन प्राप्त किया था वह उसे ही दे दिया। संग्राम ने अपने सम्राट्से प्रार्थना की—"दयामय, यदि आप मुक्त पर दयालु हैं तो आजा कीजिए कि मैं इस लट की सम्पत्ति को सुवर्ण-लिङ्ग में स्थित आपकी सूदम आतमा की भेंट करके अपनी राजभिक का फल प्राप्त कहूँ।" राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और यह घोषणा की कि युगपर्यन्त (४,३२,००० वर्ष) संग्राम की राजभिक का कीर्तन होता रहेगा। संग्राम ने आनन्दिनभेर हृदय से राजा को द्युडवत प्रणाम किया।

भाग श्वाच-प्रासत प्राह खसेट का सन् १०६६ का

शिलालेख भी इसी राजत्वकाल से सम्बन्ध रखता है। उसमें उद्यादित्यवमां के भानजे संकर्ष के द्वारा एक लिङ्क के पुनर-द्वार की चर्चा है। शक संवत् १८६ में उसने ब्रह्मा, विष्णु और वुद्ध की प्रतिमाधों के विचित्र संमिश्रण की प्रतिष्ठापना की। यहाँ वुद्ध त्रिम्ति में शिव के स्थान को प्रह्ण करता है। किन्तु लिङ्क और प्रतिमाधों का सारा समुद्य शिव को समर्पित किया गया है जिसका आहान यहाँ "भग्न शिव" नाम से किया गया है।

---:0:---

### हर्षवर्मा तृतीय।



उदयादित्यवर्मा द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई हर्ष-वर्मा तृतीय राज्य का अधिकारी बना। उसके अभिषेक अथवा मृत्यु का निश्चित समय विदित नहीं है। केवल इतना कह सकते हैं कि वह १०६५ से १०६० तक राज्य करता था। उसका पारमार्थिक नाम सदाशिवपद था।

लोवेक का शिलालेख—लोवेक का शिलालेख उसकी चर्चा करते हुए कहता है—''उद्यादित्यवर्मा के परम धाम को पहुँचने पर उसका क्रोटा सहोदर भाई प्रजा के हर्ष के लिए राजा बना। जिस प्रकार विश्वष्ठ ने राम का राज्या-भिषंक किया था उसी प्रकार राजगुरु शङ्करपिएडत ने मंत्रियों की सहायता से उसका ग्रभिषेक किया ग्रीर उसे सिंहासन पर स्थापित किया। गाधिसनु (विश्वावित्र) ग्रपनी राज-शक्ति के द्वारा (विश्वष्ठ से) निद्नी धेनु को नहीं द्वीन सका किन्तु हर्षवर्मा जानता था कि उसे ग्रनुनय विनय ग्रीर बल से किस प्रकार वश में किया जा सकता है। " जाति-प्रथा का दृद्वता से पालन करने से उसने प्रजा में शान्ति स्थापित की।"

यह लेख स्पष्टतया उन गृह-विम्रहों का निर्देश करता है जिन्होंने उदयादित्यवर्मा के राज्य में संक्षोभ पैदा किया था। द्वान्ति और पुनस्त्थान का युग — जान पड़ता है कि हर्षवर्मा तृतीय श्रौर उसके दो उत्तराधिकारियों ने श्रार्यध्यम को श्रानाया। यहाँ हम एक श्रित संज्ञुद्ध राजत्व-काल से शान्ति और पुनस्त्थान के युग में अवेश करते हैं। किन्तु घरेल क्षणहों के श्रमाव में कम्वांडिया निवासियों को चाम लोगों के श्राक्षमणों का सामना करना पड़ा। सन् १०७६ के लगभग राजकुमार श्रीनन्दनवर्मदेव के सेनापतित्व में एक खमेर-सेना चम्या के राजा हरिवमां से परास्त की गई थी, जिसने विजय-लद्दमी का श्रनुसग्ण करने का काम श्रपने छोटे भाई, प्रधान जनरल राजकुमार पान को सौंपा। पान ने कम्बोडिया के मुख्क में प्रवेश करके शम्भुपुर (साम्बोर) के नगर पर अधिकार किया श्रौर वहाँ से बहुत से क़ैदी श्रौर लुट का माल ले गया।

#### जयवर्मा सप्तम।

एक नया राजवंश-—जयवर्मा सप्तम एक नये राज-वंश का स्थापक प्रतीत होता है; उसके उत्तराधिकारी उससे ही अपनी वंशपरम्परा का आरम्भ मानते हैं—उससे पर नहीं जाते। इस और अगले दो राजाओं के लिए वान थाट का संस्कृत शिलालेख और पनीम सगडक और प्रीह विहेश्यर के खमेर-संस्कृत शिलालेख ही हमारी प्रमाण-सामग्री हैं। अन्तिम दो शिलालेख, जिनमें बहुत सी बातें एक जैसी ही हैं, हमें बतलाते हैं कि जयवर्मा सप्तम का अभिषेक उसके नववयस्क गुरु, विश्रुत ब्राह्मण, दिवाकरपिगडत ने सम्पादन किया था। जयवर्मा ने, जो शिव का परम मक्त था, उसे भगवत्पाद कम्रटेंग अन्ह की सबसे ऊँची उपाधि प्रदान की। उसके और उसके पूर्वाधिकारी एवं उत्तराधिकारी के राजत्व-काल में ब्राह गुरु (दिवाकर) ने अनेक यक्ष किये, तालाव खुद्वाये, देवताओं, पिगडतों और तीर्थस्थानों को दास, हाथी आदि प्रदान किये।

बान थाट का शिलालेख—बान थाट के शिलालेख का आरम्भिक हिस्सा पढ़ने में नहीं आता। १६ वें और १७ वें श्रुलोकों में हम देखते हैं कि मङ्गलाचरण अभी समाप्त नहीं हुआ है—"अपनी ही शक्ति से प्रकृति को पैदा करके एकपुरुष,

जिसमें तीनों गुणों का सार विद्यमान है. हिरग्यगर्भ हरि हुआ है: अपने सामर्थ्य से वह अपरिवर्तनशील भी है । मैं उसकी वन्दना करता हूँ। द्वेतभाव को पदा करने के लिए वह अपनी शक्ति से प्रकृति में विकास लाता है। इस इच्छा को पूरा कर लेने पर वह प्रकृति को अपने आप में ही विलीन कर लेता है। मैं प्रभुकी बन्दना करता हूँ ...।" इसके बाद आख्यान का श्रारम्भ होता है श्रीर हमें वतलाया जाता है कि किस प्रकार प्रस्तृत सक्त से प्रसन्न हो कर प्रभू मुसकराते हुए मुनि के सम्मुख उपस्थित होता है ग्रीर उसे और उसके वंश की भद्रेश्वर पर्वत के लिङ्ग का ऐकान्तिक पैरोहित्य प्रदान करता है। अपने पुत्र को युवराजपद पर अभिषिक्त करने के लिए, इसके बाद हम सुनते हैं कि, कम्बूज देश का सम्राट् एक ऐसे होता की हुँह में है जिसके जीवन में पवित्रता हो, जो बड़ा विद्वान श्रीर कुलीन हो। इस मुनि को लाने के लिए-यह जानकर कि वह विश्वास-पात्र श्रीर शिष्टाचार में अनुभवी है— उसने यात्रा के लिए भली भाँति सजे हुए एक जहाजी बेडेको भेजा, जिस प्रकार प्राचीन समय में लोमपाद ने ऋष्यश्टक को बुलवा भेजा था। अन्य द्वीपों से राजा लोग आये और राजमार्ग को अपूर्व ढँग से सजाया गया।

शिलालेख के दूसरे भाग में हमें वतलाया गया है कि इन्द्र आकर मुनि के तप की मुक्त कग्रठ से प्रशंसा करता है। वह कहता है— "त्रिलोक में इस पर्वत, इस शिवलिङ्ग, इस तीर्थ की पवित्र स्रोतोवाहिनी और आप जैसे वुद्धि-रत्न की अपेक्षा अधिक महनीय वस्तु क्या हो सकती है जिसे मनुष्य भक्ति-भाव से प्राप्त करे।" तब इन्द्र ने मुनि को निर्मात्रत किया कि वह प्राप्ती उपस्थिति से स्वर्ग को पवित्र करे। परन्तु यद्यपि मुनि का हृद्य इस वात को सुनकर आनन्द से परिष्ठावित हो उठा, उसने इन्द्र के निमन्त्रण को सविनय अस्वीकार कर दिया और उससे प्रार्थना की—"आपके अनुग्रह से शिव के द्वारा अपनी परिचर्या में प्रतिष्ठापित मेरे वंशज अनन्त काल तक इस शैवां प्रियंत पर निवास करें।" इस अभ्यर्थना को अंगीकार करके इन्द्र ने वहाँ से प्रस्थान किया। मुनि ने शैव सिद्धान्त अन्य मुनियों को सिखाकर और अपने स्थान पर अपने भानजे को रख कर परम धाम को भ्याण किया।

एक विदुषी ब्राह्मण महिला — उक्त शिलालेख के तीसरे भाग में कहा गया है कि प्रस्तुत मुनि के मातृवंश मं तिलका नाम्नी एक महिला ने जन्म प्रहण किया था। शेशव काल में भी जब वह धूलि में खेलती थी वह इसी प्रकार चमकती थी जैसे पृथिवी के ऊपर झाकाश-मगडल। युवावस्था में वह केवल झल्यल उत्कृष्ट सौग्द्य और सदाचरण से ही युक्त नहीं थी किन्तु वृद्ध जनों, राजगुरुझों और झल्यधिक इतिवद्य लोगों से जनता के सन्मुख उसकी प्रतिष्ठा होती थी और वह देवी वागीश्वरी उद्घोषित की गई थी। शास्त्रार्थ में वह प्रमुख स्थान रखती थी और उसे रह्नों से अनंकृत किया जाता था। एक ऋषि की भिवष्य वाणी से वह नमःशिवाय नामी एक भक्तिमान शैव की पत्नी वनी। उनका पुत्र सुभद्र अथवा मुर्याशिव जयवर्मा सतम की राजसभा के पिग्रडत की

हैसियत से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि वह तीन वेद आदि सभी शास्त्रों में भूली भाँति कृतविद्य था. उसने अपनी कुलपरम्परा का अनुसरण करते हुए विशेष कर शैव धर्म-प्रन्थों के अवगाहन में भ्रापना समय लगाया । दीक्षा उत्सवीं में उसने कई वार विद्वानों को केवल सोम रस ही नहीं किन्त न्याय, सांख्य, वैशेषिक, शब्दशास्त्र और भाष्य के अमृत को भी पिलाया। अधीतविद्य शिष्यों के दिए हुए उपहारों से भरे हुए अवि-चित्रन्न होम के भूएँ से सुर्भित, उसके आश्रम में विद्यार्थी पारंगत विशेषज्ञों की भाँति शास्त्रों के जटिल स्थलों पर वाट विवाद करते थे। एक दिन, जब यज्ञ हो रहा था, जयवर्मा सप्तम ने विद्वानों की एक वैठक सम्मानित करने की इच्छा से धर्म-प्रन्थों के विशेषज्ञों को योग्यतानुसार विद्यार्थियों की परीक्षा लेने को कहा। पुस्तकें खोल के सामने रख कर उन्होंने सुभद्र से प्रश्न किया। किन्तु जिल प्रकार इन्द्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंबां को काटा था उसी प्रकार उसने भी अपनी कत्रियता के यज से उनके पक्ष का खराइन कर डाजा। अपने गुणों की पूर्णता से उसने अपनी युवावस्था से ही विद्वानों को श्रभिभृत कर डाला, जिस प्रकार जनक के दरवार में याज्ञवल्क्य ने किया था। राजा ने उसे कम से धार्मिक संस्थाओं के निरीक्षक और उच्च श्रेणी के लोगों में धार्मिक और दिवानी मामलों में न्यायाधीश के पद प्रदान किये।

बाट फू —शायद लाओस में वासाक के निकट वह स्मारक, जो उस समय बाह थकल नाम से प्रसिद्ध था और जो वर्तमान काल में बाट फ्र कहलाता है, इसी राज्य से सम्बन्ध रखता है। भद्रेश्वर के मन्दिर के महान निर्माण-कार्य की समस्या भी यहाँ पर उपस्थित होती है किन्तु अभाग्यवश निश्चयात्मकता से नहीं। कुक्र स्पष्ट सा आभास होता है कि उसका आरम्भ इसी राजत्वकाल में हुआ था।

जयवर्मा सप्तम का पारमार्थिक नाम परमकैवल्यपाद था।

--:0:--

## धरगीन्द्रवर्मा प्रथम।

प्री विहेश्वर का खमेर-संस्कृत शिलालेख हमें बतलाता है कि धरणीन्द्रवर्मा प्रथम का राज्याभिषेक ब्राह गुरु द्वाकर पिएडत ने किया था। "यह सजार श्रवस्था में बहुत कुक वड़ा हुआ था और उसने अपनी क्षताओं से राज्य की सात प्रकृतियों (राजा, मन्त्री, दुर्ग, प्रजा, कांग्र, सेना और मित्रशिक्यों) को बहुत विकसित किया।"

वह अपने पूर्वाधिकारी का वड़ा भाई था और राज्य पाने से पूर्व ही अवस्था में वढ़ चला था। वह राजा नहीं, राजिं था। वह स्वयं विनीत था उसकी पार्थिव कामनाएं उत्सिपिणी नहीं थीं। यद्यपि उसकी इच्छा राजा बनने की नहीं थी, उसने अपने छोटे भाई जयवर्ग की मृत्यु के वाद प्रजा की पार्थनाएँ स्वीकार की और देश पर बुद्धिमत्ता और न्याय से शासन किया। अवस्था के परिपाक के साथ वह विशेषकर नागरिकों की सात रियासतों की हितकामना में अधिक लीन रहने लगा।"

उसका पारमार्थिक नाम परमनिःकलपद था। वह ज्ञात संवत्सर ११०६ में राज्य करता था और १११२ तक राज्य करता रहा।

#### सूर्यवर्मा द्वितीय श्रीर श्रॅगकोर वाट।

परमविष्णुलोक सर्यवर्मा द्वितीय का पारमार्थिक नाम निश्चयात्मकता से विद्ति नहीं। श्रीयुत ऐमोनिए के अनुमान के श्रमुसार उसका स्वर्गीय नाम परमविष्णुलोक रहा होगा। उसने सन् १११२ के श्रारम्भ से लगभग ११५२ तक राज्य किया। उसके राजत्व-काल के ज्ञात संवत्सर १११४, ११३८ श्रीर ११४४ हैं।

स्यवर्मा ने वह राजनाम प्रहण किया जिसे एक शताब्दी पहले एक और राजा प्रहण कर चुका था जिसका शासन-काल दीर्घ और संभवतः कीर्ति और महत्ता से निर्भर था। एक खमेर वाक्सन्दर्भ के अनुसार वह अपने आप को मानृवंश में पूर्व दो राजाओं का नाती वतलाता है। किन्तु जैसा एक संस्कृत शिलालेख से विदित होता है यह सम्बन्ध सीधा नहीं था— "वह पिकुने दो राजाओं—जयवर्मा और धरणीन्द्रवर्मा की भतीजी श्रीनरेन्द्रलद्मी का पुत्र था " उसका एक दुर्धर्ष शत्रु था, जिस प्रकार सिंह के लिए हाथी है."

बलपूर्वक राज्यग्रहण-कार्त्तिकेय की समता रखने वाले, "पिक्को दो राज्यों की महनीयता के भयंकर स्पर्धी" इस वीर ने अपने प्रतिस्पर्द्धियों को मारकर दलपूर्वक सिंहासन पर श्रिषकार किया। "श्रपना श्रध्ययन समाप्त कर लेने के बाद प्रोहावस्था को पहुँचते न पहुँचते, वह श्रपने कुल के राजकीय गौरव का इच्छुक हुश्रा और, चूँकि वह दो राजन्यकुमारों में विभक्त हो रहा था, उसने एक महती सेना लेकर युद्ध छेड़ दिया, एक भयंकर लड़ाई लड़ी श्रौर राजकीय हाथी के सिर पर कूद कर शत्रु राजा को मार डाला। उसने विपत्सागर में डूवे हुए साम्राज्य को नियमित स्थित में रक्खा।"

स्रियमा के धर्मानुष्टान-स्र्यमर्चा द्वितीयका राज्याभिषेक राजगुरु दिवाकर ने किया था। जो पिछले दो राजाओं को भी अभिषिक कर चुका था और जिसने नववयस्क राजा को उच्चतम गौरव के अनेकों विधानों और कर्तव्यों की दीज्ञा दी थी। अतः स्र्यवमां ने विज्ञानों और धार्मिक रहस्यों का अप्रुगीलन किया, धार्मिक उत्सवों का संगठन किया और सहस्रों ऋषि-यज्ञ, देव-यज्ञ और पित्-यज्ञ किये। उसने देवताओं, विशेषकर भद्रेश्वर शिव के निमित्त अनेकों वदान्यता के कार्य किये, उपहार और प्रतिग्रह दिये। उसने अपने गुरु और अन्य कर्मचारी ब्राह्मणों को उचित दक्षिणाएँ दीं; चारों और पालक्षियाँ, गाड़ियाँ, रह्मजटित आभरण, कुगडल, कँगन, न्पुर, भूमि, पश्च, दास, दासियाँ आदि वितरण किये।

सूर्यवर्मा के शिलालेख—सूर्यवर्मा स्वयं परिडत था उसके संस्कृत खमेर शिलालेखों में जो संस्कृत के स्रोक हैं उसीके बनाये हुए बतलाये जाते हैं।

शिलालेखन की लिपि, जो नवीं शताब्दी में इन्द्रवर्मा

प्रथम के राजत्वकाल से गोलाकार रही है इस राज्य में परिव र्तित हो जाती है। वह चतु स्व रूप धारण कर लेती है जिसके कोण मुश्किल से ही गोलाकार हैं। उसमें उसके ब्रलंकरणा-वर्तनों को सुरक्षित रखा गया है।

इस प्रकार के शिलालेख राज्य के उत्तरी भाग में, मून नदी और दानप्रेक पर्वत की परिस्थिति में, अनेकों हैं। वे साधारणतया वौद्ध प्रतीत होते हैं। उनका सम्पादन अभी तक नहीं हुआ है। उस समय बौद्ध धर्म समृद्ध अवस्था में था; तौ भी आर्यधर्म ही प्रधान स्थान अधिष्ठित किये हुए जान पड़ता है।

११३६ के लगभग सूर्यवर्मा ने वासाक के निकट वाट फू के मन्दिर के शैव प्रतिष्ठापनों को किया था। यह मन्दिर शायद प्रामीण भाषा में बाह थकल और संस्कृत में लिङ्गपर्वत कह-लाता था।

१११६ से राजा ने परिखाओं श्रीर तड़ागों को खुदवाने श्रीर भद्रेश्वर शिव के बुर्जी को बनवाने के लिए श्रनेकों शिल्पी श्रीर कर्मकार बेगार में लिये।

चीन के साथ राजनौतिक सम्बन्ध—चीन के साथ उस राजनैतिक सम्बन्ध को थोड़ा बहुत नियमित रूप से पुनर्जीवित करने वाला सूर्यवर्मा द्वितीय ही था जिसे सातवीं शताब्दी के ईशानवर्मा ने विच्छित्र कर डाला था। ११०७ और ११२० में राजदूत भेजे गये थे। ११२५ में बदले में चीन के सम्राद् ने चेन ला (कम्बोडिया) के राजा को उच्च सन्मान

प्रदान किये। फिर ११३१ च्रीर ११४७ के बीच बाणिज्य-विष-यक किटनाइयों का विवेचन किया गया च्रीर उन्हें नियम के इप्रन्डर लाया गया।

चम्पा पर आक्रमण—चम्पा के साथ सूर्यवमां द्वितीय का सम्बन्ध कम शान्तिमय था। ११२८, ११३२, ११३४, ११३७ और ११४४ में उसने अपनी सेनाओं से चम्पा के राज्य पर आक्रमण किया और उसे लुटता पाटता चला गया। चाम राजा ने इन महान पराजयों के सामने सिर नवाया और इन्हीं युंढ़ों में मरकर अथवा केंद्री वन कर विलुप्त हो गया। किन्तु समुज्ज्वल सफलताओं के वाद कम्बोडियानिवासी पागडरक्ष के मैदान में अपने ही दुर्ग में चम्पा के नये राजा जयहरिवर्मा से परास्त किये जाते हैं। कम्बोडिया का सम्राट्र एक महान अभिनव सैन्यदल को भेजता है और अपनी पटरानी के छोटे भाई राजकुमार हरिदेव को चम्पा का राजा वनाना उपयोगी समस्ता है। हरिदेव और उसके सहयोगी चाम और खमेर ११४६ अथवा ११४० के लगभग चम्पा से पराज्य के साथ निकाल वाहर किये जाते हैं।

तव सर्यवर्मा ने, जो अवस्था में बढ़ चला था - यदि वह अभी तक जीवित रहा हो तो - निस्सन्देह इस पक्ष को छोड़ दिया होगा। हम नहीं जानते कि उसकी मृत्यु कव हुई।

आन्तिम निर्मातृ राजे—मालुम होता है सूर्यवर्मा द्वितीय कम्बोडिया के निर्मातु-राजाओं में सब से ब्रन्तिम था। उसके राज्य के बाद के स्मारक कम महत्त्व के हैं। ब्रब से शिलालेख भी दुलभ होते जावेंगे और ११८६ के एक शिलालेख को खोड़ कर उनका ऐतिहासिक महत्त्व प्रायः कुक भी नहीं है।

अँगकोर वाट का निर्माण—अतएव कम्वोडिया के सबसे अधिक महत्तापूर्ण मन्दिर- जो इस समय अँगकोरवाट नाम से विश्वत हैं — के निर्माण अथवा कम से कम उसे पूर्ण करने का श्रेय सूर्यवर्मा द्वितीय को है। इस कथन की पृष्टि में प्रमाण आगे दिये जावेंगे। यहाँ पर केवल यह कह कर विश्रान्ति की जाती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि उस समय का एक भी शिलालेख स्पष्टता और निश्चयात्मकता से इस विशाल निर्माण का उल्लेख नहीं करता।

## ऋँगकोर वाट।

---

अँगकोर वाट का निर्माता—अव हम कम्बोडिया की महती बहे लिका का सामना करते हैं। अँगकोर वाट को किसने बनाया और उसनें किस देवता का प्रतिष्ठापन किया गया था? प्रमाण सामग्री से प्रतीत होता है कि इस महनीय निर्माण के निर्माता सूर्यवर्मा द्वितीय और उसका गुरु दिवाकर पिंग्डत थे। और बहुत सम्भव है कि वह विष्णु-मन्दिर था, यद्यपि श्रव वह हीनयान बौद्ध मन्दिर बन गया है।

द्रवार के दृश्यां, स्वर्ग और नरक का चित्रण करनेवाली दो निम्न प्रतिच्छायाओं पर जो संक्षिप्त खमेर शिलालेख मिले हैं वं उन चतुरस्न प्रतरों में लिखे हुए हैं, जो सूर्यवर्मा द्वितीय और उसके उत्तरिधिकारी जयवर्मा प्रप्रम के शिलालेखों की विशेषता हैं। ये शिलालेख द्रवार के दृश्यों में ब्रङ्कित सम्राट् का नाम परम विष्णुलोक वतलाते हैं। हमें दो राजाओं उद्यादित्यवर्मा द्वितीय और सूर्यवर्मा द्वितीय के पारमार्थिक नाम ज्ञात नहीं हैं। शिलालेखों के वर्गाकार ब्रद्मर, उद्यादित्यवर्मा द्वितीय का संज्ञित और संज्ञुब्ध राज्य, सूर्यवर्मा के ब्रन्य शिलालेखों (पनौम सग्रज्ञक, प्रीह विहेश्वर ब्रौर वाट फू के शिलालेखों) में विष्णु का वार वार निर्देश ब्रौर उनमें उल्लिखित महती निर्माण-कर्मगयता, ये सभी इस बात को प्रायः निश्चयात्मकता

का रूप दे देते हैं कि परमविष्णुलोक सूर्यवर्मा द्वितीय का पारमार्थिक नाम था । दरवारी दृश्यों में प्रधान महापुरुषों के नाम भी उन्हीं वर्गाकार अन्नरों में लिखे हुए हैं और कतिषय उपाधियों का तादात्म्य सूर्यवर्मा द्वितीय के ग्रन्य शिलालेखों में दी हुई उपाधियों से किया जा सकता है। सूर्यवर्मा द्वितीय के वाद कम्बोडिया के सिंहासन को अधिष्ठित करनेवाला एकमात्र महान सम्राट् उत्कट महायान बौद्ध था और अँगकोर वाट में महायान बौद्ध धर्म का कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके श्रतिरिक्त वह युद्ध में इतना व्यापृत था कि उसे इस भीमकाय निर्माण के लिए अवकाश मिल ही नहीं सकता था। यही नहीं, हाल ही में यह भी पता लगाया गया है कि उसका पारमार्थिक नाम महापरमसौगत था । श्रॅंगकोर वाट के निर्माण का श्रेय कारगनिक राजा प्राह केट मीली को देनेवाली और हीनयान बौद सन्त और विद्वान बुद्धधोष के लंका से आने के अवसर पर उसका समर्पण बुद्ध को बतलानेवाली गरप पीछे से बनाई गई थी जब कम्बोडिया हीनयान का अनुयायी हो चला था। श्रॅंबकोर वाट की वास्तुकला की सरणी श्रीर उसकी अजंकियाँ श्रॅंगकोर थाम की श्रपेक्षा निश्चय से कहीं पीछे की है। श्रतः अँगकोर वाट के निर्माण का श्रेय जयवर्मा चतुर्थ की देना नितान्त असंगत है, जिसका पारमार्थिक नाम विष्णुलोक था और जिसने न्हें हैं न्छ तक राज्य किया। यह भी विचार-गीय बात है कि ऐसे किशाल भवन का एक ही राजत्वकाल में बनना सम्भव नहीं था। हो सकता है कि संसार के इस अत्यन्त विस्मयावह मन्दिर के निर्माता बनने कर श्रेय कस्बोडिया

के अन्तिम महान ब्राह्मण दिवाकर पिएडत को था जो लगातार तीन राजाओं—जयवर्मा सप्तम, धरणीन्द्रवर्मा प्रथम और सूर्यवर्मा द्वितीय—का गुरु रह चुका था । शिलालेख इन तीन राज्यों में उसकी अनवरत निर्माण-कर्मण्यता, उसके राजोपम पद श्रीर वैष्णव सम्प्रदाय की श्रोर उसकी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

अँगकोर वाट का दिग्द्रीन — भंगकोर वाट श्रधवा नोकोर वाट-नगर-मन्दिर का मुख अन्य मन्दिरों की भाँति पूर्व की ओर नहीं किन्तु पश्चिम में उस मार्ग की ब्रोर है जो अँगकोर थाम के पूर्वी फाटक को जाता है और नगर से वह लगभग एक मील की दूरी पर है। नगर के अन्दर परिच्छिन्न न होते से यहाँ सब कुछ महान परिमाण में है। चारी स्रोर से उसे घेरनेवाली परिखा को यदि एक भील ही कहें तो भ्रत्युक्ति न होगी; उसकी चौड़ाई लगभग ७०० फ़ीट है। इस परिखा को पार करनेवाला, सप्तशिरस्क नागों की स्तम्भ-पं-क्ति पर स्थित सेतुबन्ध ३६ फीट चौड़ा है। इसके बाद हम मन्दिर को परिवत करनेवाली महती आयताकार पाषाग्र-दीवार पर पहुँचते हैं जो पूर्व-पश्चिम को लगभग एक मील का दो तिहाई श्रौर उत्तरदक्षिण को श्राध मील है। पश्चिम पार्श्व में प्रधान प्रवेश-मार्ग का मुख्य भाग एक फरलांग से अधिक लंबा है श्रीर उसमें तीन फाटक हैं जिनके ऊपर प्रभावोत्पादक अङ्गालिकाएं वनी हुई हैं। द्वार की देहली से तीन प्राघाणों में उठते हुए इस महत्तापूर्ण मन्दिर का दृश्य अत्यन्त उत्कृष्ट है। परिखा को

पार करनेवाला सेतुबन्ध परिधि के फाटक से मन्दिर के अन्दरूनी प्रकोष्ठ तक चला गया है। यह सेतुबन्ध ज़मीन से १० फ़ीट ऊपर और गोल स्तम्भों की पंक्ति पर स्थित है; उसके फर्श पर दीर्घ पाषाणपटल बिक्ने हुए हैं और किनारों पर नाग विद्यमान हैं। दोनों श्रोर खजुरों का बारा है। सेतु-बन्ध के प्रत्येक पार्श्व में एक लाइब्रेरी है। फिर पाषाण-सिंहों से सुरक्षित सोपान परम्परा से हम एक विस्तीर्ण कृशाकार प्राघास पर पहुँचते हैं। इसके बाद प्रकोष्ठ मिलता है, जिसमें चतुरस्र-तया विन्यस्त द्यागारों का समुदाय संमिलित है जिनके दोनीं पार्थों में निम्न प्रतिच्छ्याओं से अलंकृत एक दीर्घ गैलरी है; यह गैलरी मन्दिर को परिवृत करनेवाले एक भ्रायत का रूप धारण करती है। प्रथम गैलरी श्रौर दूसरी उच्छित गैलरी के मध्य की श्रृह्वला एक वर्गाकार गैलरी है जिसकी दोनों श्रोर चार गहरे जलाशय चतुरस्रतया विन्यस्त हैं। एक सोपानपंक्ति हमें दूसरी गैलरी को ले जाती है जो पहली से एक शाद्रला से पृथक् होती है। इसके बाद एक और उत्सर्पिणी सोपान-परम्परा हमें तीसरी और भ्रन्तिम गैलरी को ले जाती है जिसके चारों कोनों पर, ज़मीन से प्रत्येक १८० फ़ीट ऊँचा, चार बुर्ज विद्यमान हैं। तीसरी गैलरी से बने हुए आयत के अन्दर दो ग्रन्दरूनी गैलरियों के मिलने के स्थान पर पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण को फैला हुआ एक मन्दिर है जिसके ऊपर ज़मीन की सतह से २१३ फ़ीट की ऊँचाई पर, केन्द्रस्थ बुर्ज मुकुट रूप से विराजमान है। उसमें प्रतिष्ठित मूर्तिकभी की श्रदृश्य हो चुकी है।

मन्दिर की सजावट—यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम प्राधाण जमीन की सतह से ११ फ़ीट ऊँचा है, दूसरा प्राधाण पहले के ऊपर लगभग २२ फ़ीट और तीसरा हूसरे के ऊपर क़रीब ४४ फीट ऊँचा है। तीसरी गैलरी से हम दूसरी थ्रीर पहली गैलरियों की कृतों पर देख सकते हैं जो खपरेलों से ढकी हुई हैं और सुन्दर वक कुजों से अलंकृत हैं। श्रूँगकोर वाट की सजावट का काम उसके बहुत परिमाण के अनुरूप है। दीवारों पर स्वर्गीय परियाँ, फूल, ज़री का काम जैसे अलंकृत करनेवाले आलेख्य तक्तण किये गये हैं। किन्तु यह सजावट का काम कलानुसारी होने पर भी वयान की अलंकिया की अपेक्षा श्रवर है।

प्रथम गैलरी की प्रतिच्छायाएँ — प्रथम गैलरी की निम्न प्रतिच्छायाएँ विशेष विचारणीय हैं। प्रथम श्रायत का दक्षिण पार्श्व कम्बोडिया के द्रशा के दश्यों को विशद करता है श्रीर पेतिहासिक छि से महत्त्वपूर्ण है। पहला दृश्य मुकुट पहते हुई रानियों श्रीर राजकुमारियों को प्रदर्शित करता है जिनमें से कुछ पालिक्यों में श्रीर कुछ रथों पर एक उद्यान से होकर जा रही हैं। नौकरानियाँ राज-महिलाशों को श्रुप से बचाने के लिए छातों को थामे हुई हैं, उन पर बड़े बड़े पंखे किल रही हैं और उन्हें देने के जिए पेड़ों से फल तोड़ रही हैं। राजा के अंगरक्षक च्यान इश्य हमें पर्वत पार्श्व में ले जाता है श्रीर हम राजा के श्रंगरक्षकों को देखते हैं जिनमें धनुर्धारी श्रीर मालेवाले सम्मिलित हैं। उनके सामने

लम्बे वाल रखे और कुगुडल पहने हुए संगर्व बैठे हुए ब्राह्मण हैं। किन्तु इनमें से तीन खड़े हैं और केन्द्रस्थ व्यक्ति अन्य दो को फलों से भरे हुए थालों को सामने लाने की आजा दे रहा है। एक संज्ञिप्त खमेर शिलालेख हमें बतलाता है कि यह पगिडतों के द्वारा राजा को उपहार देने का प्रदर्शन है। एक थ्रौर शिलालेख हमें बतलाता है "महाराज बाह पाद परम-विष्णुलोक शिवपाद पर्वत पर सेनाओं को एकत्र किये जाने की आज्ञा दे रहा है।" राजा अपने सिर पर एक सुन्दर तज्ञण किये हुए मुकुट को घारण किये हुए हैं झीर उसके कानों से भारी त्राभूषण लटक रहे हैं। उसके वत्तःस्थल को एक माला अलंकृत किये हुई है जो अंशतः तिरक्ने पहने हुए एक दुपट्टे से ढकी हुई है। प्रत्येक बाहु में दो कँगन हैं, एक कोहनी के ऊपर और दूसरा मणि-बन्ध पर। एक ब्राह्यता से सर्जी हुई कटि-मेखला से एक खंजर लटक रहा है। अपने हाथ में वह छिएं कली की ब्राकृति की एक विचित्र वस्तु लिये हुए हैं। सिंहा-सनासीन राजा की अवस्थिति चारुतापूर्ण है और वह अताप-शाली दिखाई देता है। निःसन्देह यह सारी निम्न प्रतिच्छा यात्रों में संबसे उत्तम है। उसके सिरके ऊपर चौदह क्रुत्र थामें हुए हैं। चार चँवर और पांच बृहदाकार पंखे भी यहाँ देखें जा सकते हैं। इसके बाद हम मन्त्रियों को देखते हैं एक शिला-लेख हमें बतलाता है कि इनमें से पहला "पवित्र प्रमु और" ग्रधीश्वर वीरसिंहवर्मा" हैं जो घुटने के बल सुक्त कर राजा को एक 'रोल' दे रहा है। उसके बाद 'प्रभु थ्रौर अधीश्वर, प्रधान सचिव श्री वर्द्धन" है। फिर"प्रमु ग्रौर ग्रघीश्वर," घन- अय दिखाई देता है। उसके बाद 'गुण दोषों का प्रभु श्रीर श्रम्याश्वर" है। अतः यह चौथा सचिव है जो प्रधान न्यायाधीश है। खमेर कैविनेट में चार मंत्री होते थे और श्रव भी चार ही होते हैं। मंत्रियों के दुगडल नहीं हैं श्रीर प्रत्येक का वद्यः स्थल खुला हुआ है। वे अपने दाहिने हाथ को ज्ञाती पर रखे रहते थे। उनके पीछे कवच और शिरस्त्राण पहने हुए सेना- ध्यक्ष हैं।

सेनाध्यक्ष-अगला दश्य इमें अंगरक्षक-वर्ग सहित सेनाध्यक्षीं का प्रयाग दर्शाता है। (१) ब्राह कामरतन ब्राँ श्री जयेन्द्रवर्मा लदो। यह जनरल कवच पहने ग्रपने हाथी परखडा है, उसका बाँया पैर हौदे पर ब्रोर दाहिना पैर हाथी के पिकाड़े पर स्थित है। उसके कँधे पर एक भाला है श्रौर उसके बाँये हाथ पर एक ढाल । दस छत्र उसके पद को उद्घोषित करते हैं । उसका रक्षितृ-वर्ग शिरस्त्राण पहने हुए है, जिनके सिरों पर नाग और अन्य असंगत चित्र अंकित हैं। उसके आगे चार प्रश्वारोही प्रयाग कर रहे हैं। (२) बाह कामरतन आँ श्री वीरेन्द्राधिपति वर्मा चोकवकुल-इस महापुरुष का तादात्म्य ११०८ में फिमाइ मन्दिर को बनवाने वाले व्यक्ति से किया गया है। वह भी भ्रापने हाथी पर खड़ा है उसके हाथ में एक प्रकार का परशु है, उसके बाँये कंधे के पीछे दो खक्षर लटक रहे हैं। (३) इसके पश्चात दो संजक (राजपुरुष जिन्होंने राजा को श्रपने जीवन श्रर्पण कर दिये हैं ) श्राते हैं —वीरयुद्धवर्मा धनुष बाग लिये हुए है और जययुद्धवर्मा के पास एक प्रकार का परशु है। पहले का भंडा एक लम्बी मुट्ट पर गड़ी हुई गरुड़

भी प्रतिमा है छौर दूसरे का हनुमान की प्रतिकृति। (४) इसके दाद महीपतीन्द्रवर्मा चनलत्तइ श्राता है। (४) फिर पांच सञ्जर्भां के बाद प्रभु धनक्षय है-यह वहीं सचिव है जिसे हम राज-द्रवार के दृश्य में देख चुके हैं।इसके वाद्वाह पाद् कामरतन श्राँ परमविष्णुलोक स्वयं राजा है जिसके पीछे प्रधान मन्त्री श्री-वर्द्धन है। तगड़ी के भ्रतिरिक्त, जो घोती के ऊपर बंधी हुई है श्रीर जिसके दोनों किनारे श्रन्तरिज्ञ में लटक रहे हैं, इन तीन उत्रुष्ट व्यक्तियों के एक श्रीर कटिबन्ध केवल श्रलंकरण के लिए है जिसके किनारे शिथिल लटक रहे हैं। राजा भी अपने हाथी पर खड़ा है। उसके कंधे से दो खंजर लटक रहे हैं, एक खंजर उसके कटिबन्ध में है च्रीर एक और उसके वक्ष:स्थल के मध्य में जहाँ तलवारों की पेटियां एक दूसरे को पार करती हैं-यह कवच से सुरक्षित है। उसके दाहिने हाथ में एक प्रकार का परश है। राजकीय हाथी के सिर पर भी एक बृहदाकार मुकुट है। उसके त्रागे त्रागे जो भंडा ले जाया जाता है वह गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु की मृतिं को प्रदर्शित करता है। (ई) दो संजकों के बाद राज-होता दिखाई देता है जो पालकी पर ले जाया जा रहा है । वह और उसके साथ चलनेवाले अन्य ब्राह्मण केवल एक कौपीन श्रीर तलवार रखने के लिए एकदोहरी पेटी धारण किए हुए हैं। राजा की भाँति वें भी कानों में कुगडल पहनते हैं, जब कि योधाओं के कोई कर्णभूषण नहीं हैं-यद्यपि उन्हें पहनने के लिए उनके कर्णपुट छिदे हुए हैं। सम्भवतः इसका श्रमिप्राय यह है कि यह एक धार्मिक जलूस था जिसमें केवल राजा श्रौर ब्राह्मण ही कुगडल पहन सकते थे। कुछ ब्राह्मणों के

बाद, जो घंटियाँ बजा रहे हैं, कुछ ब्रादमियों से जिनके बाल एक जैसे बारीक कटे हुए हैं एक नौका में पवित्र ग्राग्न (ब्राह ब्लेन) ले जाई जा रही है। तुरहियाँ श्रीर शंख बजाए जा रहे हैं। दो बड़े हथोड़ों से एक फांफ पीटा जा रहा है। दो मसखरे हास्यास्पद ढंग से नाच रहे हैं। भंडे लेजानेवाले अपने भंडों से खेलते हुए प्रतीत होते हैं । (७) फिर हश्य बदलता हुआ मालूम होता है । कुछ संजकों के बाद हम जयसिंहवर्मा को जंगलां में लवा ( सियाम लोपवुरी ) की सेनाओं का सञ्चालन करते हुए पाते हैं। (=) अगला व्यक्ति नेह् स्याम कुक नाम से कहा गया है, सम्भवतः यह कोई सियामी सरदार है। उसकी श्राकृति विलक्षण श्रीर रूक्ष है और उसके साथ उतके श्रनुयायी हैं। उनके केश कई बन्धों में विन्यस्त हैं और फूलमालाओं से श्रलंकत हैं। सरद्वार के कटिवन्ध से भारी आंचल के ऊपर ग्राभरण लटक रहे हैं। उसके श्रनुयायियों के कपोल चित्राङ्कित हैं त्र्योर वे जंगली जैसे दिखाई देने हैं। (६) इस परम्परा का अन्तिम व्यक्ति राजा का प्रतिनिधि प्रमन जेन कत है जो स्याम कुक (सैन्य?) का संचालन कर रहा है। सम्भवतः अन्तिम चार दृश्य विदेशी सैन्य-दलों को प्रदर्शित करते हैं जो निरीक्षण के बाद घर लौट रहे हैं।

नरक के हरूय—यम के अन्तिम न्याय निर्णय की एक नई परमारा आरम्भ होती है जिसमें चित्रगुप्त सहायता दे रहा है। यहाँ स्वर्ग और नरक के हश्य दिखाये गये हैं जिन पर संक्षित खमेर शिलालेख सावधानतया टीका टिप्पणि करते हैं। यहाँ पर थोड़े से उदाहरण पर्याप्त होंगे। (१) क्रमिनिचय अथवा कीड़ों का नरक; जो देवताओं, पिवत्र अगि, गुरुजनों, ब्राह्मणों, विद्वानों, धर्माचार्यों, शिवभक्तों, माता पिता और मित्रों की अवमानना करते हैं, उनके लिए यह नरक है। (२) क्रट-शाल्मली (कंटीले वृक्ष से लटकाना); उन लोगों को जो भूठी गवाही देते हैं। (३) अस्थिभङ्ग (हड्डियाँ तोड़ना) उन लोगों की, जो उद्यानों, मकानों, तड़ागों, कुंझों, तीर्थों आदि को क्षति पहुँचाते हैं। (४) क्रकच्छेद (आरेसेचीरना); उद्रंभिर लोगों को। (४) क्रम्भीपाक (कड़ाहों का नरक); उनके लिए जो राजा से विश्वासघातकरते हैं और जो गुरुओं, ग्रारीबों और कृतविद्य ब्राह्मणों का धन चुराते हैं। (६) रौरव (जलते हुए कोयलों का कड़ाह); उनके लिए जो अपना ऋण नहीं चुकाते। इसी प्रकार ३२ पृथक पृथक नरकों को अङ्कित किया गया है।

स्वर्ग के हर्य — स्वर्ग के ३० हर्य दिखाये गये हैं। यह एक विचित्र बात है कि जब नरक के दृश्य बड़ी सजीवता से ब्राङ्कित किये गये हैं, स्वर्ग के दृश्य बिट्कुल निर्जीव, शालीन और एक जैसे हैं। हम स्वर्ग के सुखी निवासियों को देखते हैं जो ब्राकाश-यानों में राजाब्रों की भाँति वस्त्र धारण किये हुए हैं ब्रौर जिन्हें उनका परिचारक वर्ग फल फूल, शिशु ब्रौर दर्पण देरहा है।

भारतीय साहित्य के हरय—अब विशद करने वाली खमेर गर्ले समाप्त होती है और हम उन प्रतिच्छायाओं

के निकट पहुँचते हैं जो रामायण, महाभारत और हरिवंश के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। इन प्रतिच्छायाओं में विष्णु को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस प्रकार श्रारम्भ में हम कुरुत्तेत्र की समरस्थली को पाते हैं जहाँ लड़ते हुए योधाओं की श्रगली पंक्ति में कृग्ण और श्रर्जुन विद्यमान हैं। इसके बाद रामायण की ग्यारह आनु गंगिक घटनाएँ उपस्थित होती हैं। फिर कृष्ण के पांच विक्रम सामने ब्राते हैं। तदन तर चार दश्य पेसे आते हैं जिनमें कृष्ण केन्द्रस्थ व्यक्ति है। चार और दृश्य श्राते हैं जिनके तादातम्य का पता नहीं लगाया जा सकता किन्त जिनमें विष्णा की उपस्थित को दृष्टिगत किया जा सकता है। भ्रन्ततः तीन दृश्य शिवोपाख्यान के मिलते हैं, जिनमें से एक रामायण से जिया गया है। वेश्णव दश्यों का यह प्राधा-न्य और साथ ही राजा का-जो "ऐतिहासिक गैलरी" में केन्द्रस्थ व्यक्ति है-'परमविष्णुलोक' यह पारमार्थिक नाम इस परिगाम की थ्रोर ले जाते हैं कि अँगकोर वाट श्रारम्भ में विषा मन्दिर था।

प्रस्वानन की प्रतिच्छायाओं से तुलना—रामप्रतिच्छायाओं में विराध राक्षस की मृत्यु, राम का मारीच के
पीछे दौड़ना, सुप्रीव के साथ राम की मैत्री, सुप्रीव और वालि
का मल्लयुद्ध, हनुमान का लंका में सीता का पता लगाना, लंका
का रख-चेत्र, इत्यादि और अन्ततः राम का पुष्पक-विमान में
वापिस होना उल्लेखनीय हैं। पहले कुः दश्य मध्य जावा में
नवीं शताब्दी के प्रस्वानन मन्दिर की राम-प्रतिच्छायाओं में भी

पाये जाते हैं। प्रम्बानन-प्रतिच्छायाएँ कला की दृष्टि से निःसन्देह बढ़ कर हैं, यद्यपि वे वाल्मीिक की रामायण का पूरा पूरा अनुसरण नहीं करतीं। भिन्नता की दूसरी बात यह है कि अँग-कोर वाट में प्रतिच्छाया ग्रति निम्न है। इसके ग्रातिरिक्त ग्रंग-कोर वाट में प्रतिच्छाया ग्रति निम्न है। इसके ग्रातिरिक्त ग्रंग-कोर का त्वष्ट्रा प्रकृति की भाँति ग्रन्थता से घृणा करता है। यदि कहीं थोड़ा सा भी रिक्त स्थान हुन्ना तो वह वहाँ किसी एक पक्षी या पौधे का प्रवेश करा देगा। इससे प्रभाव में कुछ चीणता ग्रा जाती है। जावा का कलाविद् इस बात को जानता था; उसने ग्रपने ग्रालेख्यों को ग्राष्ट्रावित नहीं होने दिया। जावा का त्वष्ट्रा कम्बोडिया के त्वष्ट्रा से कहीं बढ़ कर था; जिस प्रकार कम्बोडिया का वास्तुकलाविद् जावा के वास्तुकलाविद् से बढ़कर था। जावा के मन्दिर, जिनमें बोरुबुदुर भी संमिलित है, कम्बोडिया के देवालयों की समता नहीं कर सकते।

कला के क्षेत्र में अँगकोर वाट का स्थान—यह है संचेप से अंगकोर वाट के महत्तायुक्त स्मारक का दिग्दर्शन।

परिधियों के अन्दर स्थान की विस्तीर्णता, गैलिरियों के विकास की महत्ता, प्रपञ्च की पूर्णता, मन्दिर की आयोजना की सारी ही सुन्दरताएँ यहाँ सुचारु और ठोस पिरामिड-निचय के सर्वथा अनुरूप हैं, जिसके अवस्थानों का अनुपात सराहनीय है। उसके अशेष गुम्बद अन्तरिक्ष में एक दूसरे से पृथक् हो जाते हैं।

चाहे उसे कहीं से देखें, श्रॅंगकोर वाट का मन्दिर मानस-पटल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। वह दूर ही से समष्टि रूप से दृष्टिपथ पर अवतरता है। जब पृथिक विशाल पश्चिमी सेतुबन्ध की ओर अराय से बाहर निकलता है तो वह मुग्ध होकर अपने आपको सुल जाता है मानो उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। विशाल और गहरे जलाशयों से परे, जो पत्थर के पुल से पार किये जाते थे, सारा क्षितिज सुद्धि गलिरियों, स्तम्म-पंक्तियों और प्रकोष्ट्रों से घरा हुआ प्रतीत होता है। और अधिक दूर पर, कुद्ध और अधिक ऊँचाई पर, चेतोहारी निसर्गाभास में पत्थर की अन्य इतों की परम्परा दिखाई देती है जिनके उपर अन्तिम पांच उिद्धत बुजों का स्थूल बृहद्दा-कार मध्यस्थ पादपीठ मुकुट रूप से विराजमान है। अपनी शाश्वितक नीरवता में ये बुर्ज उनके शिरोभाग भगवान भास्कर की चमक से उद्दीत आकाशमगडल की नीलिमा को चूमते हुए प्रतीत होते हैं।

मन्दिर की सजावट उसकी महनीय समिष्ट के अनुरूप थी। सर्वत्र सीढ़ियों के सिरों पर बृहत्काय सिंह और वीथि-काओं के पार्थों में बहुशिरस्क सर्प स्थित थे। गैलिरियों की क्रमें खपरेलों के रूप में भङ्गुराकाते धारण किये हुई थीं। सर्वत्र दीवारों की सजावट में आख्यता थी; तक्तणों में लालित्य था। दीवारों पर उनके कोनों में स्वर्गीय अप्सराएं—उनके विकृत पैरों को यदि ध्यान में न लावें—अपने वक्तःस्थल की वेतोहारिणी पीनता और रत्नों और आभरणों की प्रचुरता से हिष्ट को मोह लेती हैं।

यह भव्य स्मारक कई भागों में अधूरा ही खूटा पड़ा है।

सन् १८६० में जब फ्रेंच प्रकृति-विज्ञानी श्रौनरी महो ने दुर्भेंच कान्तार के मध्य में उसे देखा था तो उसके श्रदृष्टपूर्व दृश्य पर मुग्ध हो कर उसने लिखा था श्रँगकोर वाट संसार में श्रत्यन्त विस्मयावह निर्माण था जिसका प्रतिरूप यूनान श्रथवा रोम में कभी नहीं बना था। उत्तरवर्ती यात्रियों ने उसका सादृश्य ऐसीरिया के एक मन्दिर से किया है।

--:0:---

## धर्मनिष्ठाएं।

2

E.

से ग्र

पु

₹

3

f

ने

----

भारत की दो महती धर्मनिष्ठाएं—कम्बोडिया का इतिहास तीन शताब्दियों से अधिक शयः एकान्ततः महत्ता-पूर्ण मन्दिरों के प्रतिष्ठापन में प्रवाहित होता हुआ देखा गया है। उसने इस बीच उस धर्मनिष्ठा को अपना केन्द्र बनाया जो तत्कालीन अपरिश्रान्त निर्माताओं को अनुप्राणित करती थी।

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारत की दो महती धर्मनिष्ठाश्रों—ब्राह्मणी-धर्म और बौद्ध धर्म—ने वहाँ श्रपना बोजबाजा स्थापित किया था । यद्यपि ये दोनों धर्म श्रनेकों विश्वत प्रन्थों से भजी भाँति विदित हैं, उस दूरवर्ती उपनिवेश में पहुँच कर उनमें कभी २ ऐसी विशेषताएँ श्रा गई हैं कि उन्हें चुपचाप क्रोड़ देना उचित नहीं। यहाँ वे दो गहरी जड़ें डाजते हैं जिनकी प्राचीनता प्रागैतिहासिक है।

पितृनिष्ठा—पक श्रोर वह आरम्भिक विश्वासात्मकता है जो वैदिक काल में अपने आपको दीप्तिमत्ता के साथ प्रदर्शित करती है श्रौर सम्रार्ण प्रकृति – तारों, पंच-तत्त्वों, पर्वतों, निद्यों, स्रोतों, वृक्षों, पौधों—को देवत्व प्रदान करती है । दूसरी श्रोर प्राक्तन पितृनिष्ठा है जो पश्या के महान धर्मों से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थी और आगे चलकर उन धर्मों का ही श्रंग बन गई। कम्बोडिया में यह पितृ-निष्ठा केवल निज पितरों

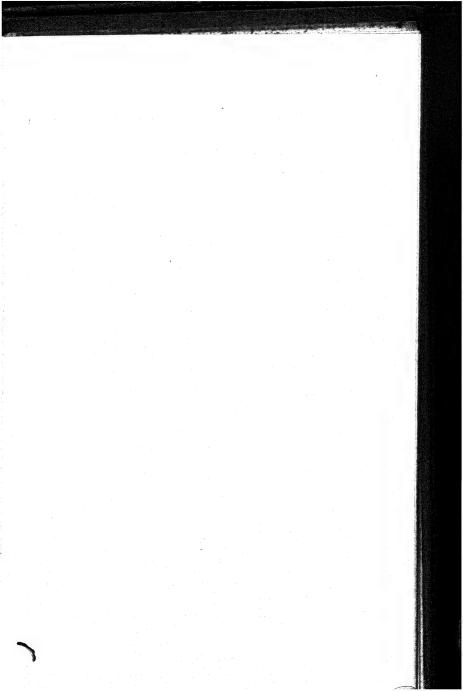



वज्रसत्त्व श्रौर वुद्ध।

के लिए ही नहीं किन्तु श्रिकञ्चन श्रथवा परित्यक्त लोगों के, उनके, जो दूर देश में मरे हैं, पितरों के लिए भी वार्षिक श्राद्ध, और्ष्व-देहिक पिगडोदक, तर्पण श्रादि के रूप में जिनमें श्रभ्यागतों और प्राणिमात्र को दक्षिणादि दी जाती है, सदा से ही विद्य-मान रही और वर्तमान समय में भी विद्यमान है।

इन ठोस आधारों पर भारतीय श्रौपनिवेशिक कर्मग्यता ने दो प्रधान धर्मों श्रौर मातृ भूमि के सारे दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना की।

कम्बोडिया में हिन्दू सिद्धांत—थोड़े से समय में यहाँ पर हिन्दू सिद्धांत का सार दिया जाता है जो तेरहवीं शताब्दी के लगभग तक अपने आप को कम्बोडिया में कायम किये रहा।

संवव्यापी, अनन्त, अजर, अमर, नित्य, परम पुरुष, निर-पेन्न ब्रह्म, जिससे देवता, मनुष्य, पशु, सभी प्राणियों का प्राटु-भाव होता है, अपने आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन महान प्रमुख देवताओं के रूप में व्यक्त करता है, जिनका काम कम से सृष्टि, संरन्नण और संहार है। इन्हीं तीन व्यक्तियों के रूप में उसे कार्य करने की ज्ञमता प्राप्त होती है, वह सन्त्व, रज, तम इन तीन गुणों—इन तीन स्ट्म तन्त्वों—को धारण करता है, जो सभी वस्तुओं में, प्रकृति की शक्तियों को ब्रह्म करनेवाले सभी पदार्थों में आत प्रोत संनिहित हैं।

दूसरी श्रोर श्रनेकों परिवर्तनशील लोकों में, जहाँ, दुःख का साम्राज्य हैं, भिन्न भिन्न श्रात्माएँ श्रपने श्रपने कर्मों के श्रनु- सार अनवरत आवागमन के चक्र में तब तक परिभ्रान्त होती रहती हैं जब तक वे मुक्त न हो जांय अर्थात परमात्मा में मिल

कर तद्रप न हो जांय।

नाम भौर रूप जिसे वह सृचित करता है, एक दूसरे से मिन्न नहीं हैं। श्रद्धर, पदांश, पद एक स्वाभाविक उत्कृष्ट शक्ति से सम्पन्न हैं, जो किया की शक्ति है। श्रद्धः, इन तीन महान देवों में से प्रत्येक श्र उ म इन तीन श्रक्षरों में से एक एक से उपलक्षित हैं, जिनका मेल 'श्रोम' इस प्रग्रव को बनाता है जो निरपेक्ष ईश्वर का उपलक्ष्मण हैं; जिस प्रकार श्रन्य सभी जिक- उदाहरण के लिए, समय के भृत, वर्तमान, भविष्यत्—हैं।

इन तीन दिव्य व्यक्तियों में से केवल एक ही की चाहे वह शिव हो अथवा विष्णु—उसके भक्त वन्दना करते हैं और उसे परम पुरुष में ही संमिलित कर लेते हैं, जबकि अन्य दो— साधरणतया ब्रह्मा—द्वितीय श्रेणी में ढकेल दिये जाते हैं।

कम्बोडिया में यह धर्मनिष्ठा शिव या महादेव पर केन्द्रीभृत है, जो अनाधार ग्रीर श्रनंत, श्रपने स्वभाव में अनन्य-सामान्य, श्रपने रूपो में श्रनेक, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर लय का कारण है। उन्तीसे ब्रह्मा श्रीर विष्णु का प्राहुर्भाव होता है। उसका उपलक्ष्मण उसका लिङ्क है जो उत्पाद्यित्री शक्तिमत्तां का चिह्न है।

शिव और उसकी पत्नी दुर्गा अथवा काली अनेक प्रति-माओं से भी प्रदर्शित किये गये हैं। तब, तद्विषयक अर्मनिष्ठा सम्भवतः खूनी थी, जिसमें विशेष अवसरों पर मनुष्यों की बिल दी जाती थी। विष्णु और उसकी पत्नी श्री श्रथवा लच्मी का भी श्राह्मन किया जाता है श्रीर उनकी वन्दना की जाती है किन्तु बहुत कम। ब्रह्मा श्रीर उसकी पत्नी सरस्वती दुर्लभतया उपा-सना-कोटि में स्थान पाते हैं।

कम्बोडिया में विष्णु-श्रौर-शिब-सम्बन्धी धर्मनिष्ठाएँ मिल कर हरिहर नाम से एक हो जाती हैं श्रौर इठी श्रौर सातवीं शताब्दियों में यह मिश्रित निष्ठा विशेष समृद्धि को प्राप्त होती है।

मातृभ्रमि की भाँति यहाँ भी ये तीनों प्रमुख देव—जिनके अनेकों रूप और अवतार हैं—द्वितीय श्रेणी के अनेकों देव-ताओं से परिवृत हैं जो यह आदि में उनके साथ भाग लेते हैं।

यह श्रभिभावी हिन्दू धर्म पवित्र श्रान्त से भी उपलित्तत हैं जो अनुपायी प्रकाश—अशेष प्रकृति में ज्याप्त सुद्दम और उत्पादक तत्त्व—का चिह्न हैं। जैसाकि सभी वैदिक धर्मी जानते हैं यहादि विधानों श्रीर विवाहादि महान संस्कारों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है; यही नहीं, उसे देवताश्रों का मुख माना गया है।

कम्बोडिया के ब्राह्मणों में जाति-विषयक बन्धन शिथिल हो चले थे। यदि वे साधारणतया पुरोहित और उच्च कोटि के पंडित होते थे तो उनमें कुछ ऐसे भी थे जो शिल्पी बनते थे; और उनकी पुत्रियाँ प्रायः राजाओं की प्रेयसियां बनती थीं।

कम से कम यह निश्चितः हैं कि वे प्रतिग्रह के लोलुए थे। ब्राह्मण पुरोहितों और बौद्ध भित्तुओं को दी हुई वस्तुओं की परिगणना शिलालेखों के अत्यन्त साधारण विषयों में एक है, विशेषकर श्रामीण भाषा में। द्रव्य, रत्न, आद्य वस्त्र, बहुमृल्य धातु के उपकरण, सेवावृत्ति के लिए श्रीर मन्दिरों को भेंट किये हुए दासों के नाम और उनकी परिसंख्या, गाय, बैल, भेंस वाहक पशु, रथ, भूमि, विशेष परिस्थिति के खेत जिनकी सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, यही नहीं, श्ररेका, नारियल श्रादि वृक्ष तक उछिखित हैं।

फलतः धर्मविषयक ग्रिमशापों की प्रचुरता देखने में ग्राती है, जो धर्मस्व के ग्रपहरण करनेवालों को परलोक के यावबन्द्रदिवाकरकालीन कष्टों का भय दिखलाते हैं।

मन्दिर के कर्मचारियों श्रौर पुलिस, धर्मनिष्ठा श्रौर उसकी विशेषता के सम्बन्ध में श्रनेकों विधान हैं। श्रपराधों के लिए उनकी विशेषताश्रों के श्रनुसार प्रायश्चित्त विहित हैं।

भारतीय धर्मनिष्ठाओं में प्राणियों के भिन्न भिन्न वर्गों— उदाहरणार्थ देवताओं और मनुष्यों में—कोई अनुहुङ्घनीय भेदभाव नहीं रखा गया है। यदि दास आदि निम्न श्रेणी के लोग मानवता से नीचे स्थानापन्न किये गये हैं तो इसके विरुद्ध राजा लोग और पुरोहित देवी शिक्त के व्यक्तीकरण माने गये हैं। अपने पुग्यों के द्वारा वे उस उच्च श्रेयस्कर भावी दीर्घ जीवन की अपने आपको प्रतीति दिला सकते हैं जिसमें देवता लोग आनन्द-लाभ करते हैं।

देवत्व-प्रदान—कम्बोडिया में इस भारतीय विश्वा-त्मकता की प्रगाइता का एक विलक्षण व्यक्तीकरण उच्च श्रेणी के विश्रुत पुरुष स्त्रियों का देवत्व को प्राप्त होना—उनका अपने उपास्य देव के साथ पूर्ण तादात्स्य —है। कम्बोडिया-निवासियों में यह एक परिचित विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति की सहम आत्मा किसी एक मूर्ति का अंग वन सकती है जहाँ वह किसी एक विशेष ढंग से दिव्य आत्मा से मिल जाती है। हम देख ही चुके हैं कि नवीं शताब्दी के महान सम्राट् जयवर्मा परमेश्वर के द्वारा देवराज और उसकी धर्म-निष्ठा के प्रतिष्ठापन-समय से एक पारमार्थिक पृथक्करण, अव्यक्त और शाश्वितक राजा—तमकत्व, एक लिङ्क में अंग रूप से मिलाया गया था।

मानवी और दैवी सत्ताओं का सांमिलन—
मानवी और दैवी, दो पृथक् सत्ताओं के सम्मिलन के इस
विश्वास के उदाहरणों का शिलालेखों में अभाव नहीं है। एक
तपस्वी, जो अपने आपको मानव शरीरधारी परम पुरुष कहता
है, अपनी अंतिड़ियों से एक दिव्य लिङ्ग को खींच निकालने का
बहाना करता है, जिसकी वह प्रतिष्ठापना और उपासना करता
है, तब से वह विश्वातमा के प्रतिनिधि-देव शिव से अपना
तादात्म्य करता है जिसमें कि मरने पर उसे लीन होजाना
चाहिए। संग्राम नामी एक विजयी सेनापित ने विद्रोहियों से
जीती हुई सम्पत्ति सुवर्ण-लिङ्ग में स्थित राजा की सदम
आतमा की भेंट की थी, सम्राट् की इस सदम और अनश्वर
आतमा को देवत्व प्रदान किया गया था और शैव धर्मनिष्ठा से
साहचर्थ किया गया था।

मृत्यु के बाद अथवा जीवन-काल ही में उच स्थिति के

पुरुषों की प्रतिमाएँ बनती थीं खोर उनको देवत्व प्रदान किया जाता था। सन् १००१ में किसी एक राजकुमार ने एक मन्दिर को एक सुवर्ण-प्रतिमा दी थी, जो उसकी ध्रप्रनी ही भाकी मूर्ति थी।

जान पड़ता है प्रतिमाओं के रूप में व्यक्त ये असंख्य पुक्ष दो स्वरूपों में प्रदर्शित किये जाते थे। एक तो उनका मानकी स्वरूप होता था जिसमें उनके जीवन की विशेषताओं को क्यक किया जाता था और उनकी उपाधियों और उनके गुणों को सुरक्षित रखा जाता था—यदि उनके जीवन काल में ही उनको देवत्व प्रदान किया जाता; इस दशा में मूर्ति की आँखें खुली होती थीं। वूसरा मृत्यु के बाद का पारमार्थिक स्वरूप होता था जिसमें उन्हें उच्च दिन्य नाम प्रदान किया जाता था और उनको आँखें बंद रखी जाती थीं। किन्तु जीवनकाल में हो अथवा मृत्यु के पश्चात, उनकी व्यक्तगत उपाधियाँ, जो उस देश में वास्तविक नाम के स्थान को प्रहण करती थीं, हमेशा सावधानतया सचित की जाती थीं; नाम में एक ऐसी विशेषता होती थीं जो प्राणी के गुणों में भाग लेती थीं।

सत्य व्यक्तिश्रों, राजा महाराजों, महापुरुषों श्रौर महि-लाओं के इन सामान्य देवी-भावों के फलस्वस्य में मन्दिर केवल ब्राह्मणी देवताश्रों के ही पुग्रय-स्थल नहीं रहे, उनके बुजों। श्रौर उनकी गैलिरियों में श्रौन्वंदेहिक भस्मावशेष-पात्र और जीवित श्रथवा मृत पुरुषों की दिव्य प्रतिमाएँ भी स्थान ग्रहणा करती थीं। भस्म ग्रौर ग्रस्थि-शेष राजाभ्रों ग्रौर उच्च व्यक्तियों के लिए सोने वा चाँदी के प्रेत-पात्रों में ग्रौर साधारण लोगों के रंग विरंगे मिट्टी के पात्रों में रखे जाते थे; उनके परिवार के लोग उन्हें यह प्रतिष्ठा ग्रौर पारमाधिकता प्रदान करते थे। क्योंकि प्रेत जन, जो श्रदृश्य, रहस्यपूर्ण और शक्तिशाली सभमे जाते हैं, निरन्तर जीवित जनों के श्रास पास विचरण करते रहते हैं ग्रौर उन्हीं के परितोष पर इनकः समृद्धि ग्रौर सौभाग्य निर्भर हैं।

लौकिक मत मतान्तरों, धर्मानष्टाओं और अन्ध-विश्वासों ने सर्वत्र देवी देवताओं का प्रसार किया और मानवता को अलौ-किकता की ऐसी परिस्थिति में रक्खा कि कतिपय शिलालेख शिव को भी मानवी स्वरूप में प्रदर्शित करते हैं; वह पुरोहितों के साथ वार्तालाप में भाग लेता है और उन्हें आक्षाएँ देता है।

देवत्व को प्राप्त हुए मनुःयों की कतिएय प्रतिमाएँ, जी— उदाहरण के लिए बाँटेइ इमर में— अब तक विद्यमान हैं, अपने ललाट पर तक्तण किये हुए बुद्ध की प्रतिकृति को धारण करती है। सम्मवतः यह मूर्ति व्यक्तियों के आतमीय विश्वास का स्पष्ट चिह्न है। यह देवातमकता केवल हिन्दू धर्म में ही नहीं थी, मूलतः बौद्ध धर्म के भी वह अनुकृत थी। पुरोहितों ने देव-ताओं की सृष्टि की, जिनकी शक्ति अत्यधिक और जिनका अस्तित्व सुदीर्घ होता था किन्तु जिनके स्वभाव में मानव-स्वभाव की अपेक्षा कोई विशेष भिन्नता नहीं होती थी।

बौद्ध धर्म का प्रसार—बुद्ध ईसा मसीह के पूर्व

पांचवीं शताब्दी में भारत में विद्यमान था। उसने चार सचा-इयों का प्रचार किया। जीवन दुःखमय है; इस दुःख का कारण चार सचाइयों का ज्ञान है; स्पृह्णीय उद्देश्य मुक्ति, ज्ञान के द्वारा दुःख शोक का श्रमिभाव, इन सचाइयों का ज्ञान है; इस श्रमिभाव श्रथवा निग्रह के साधन निर्वाण को प्राप्त कराते हैं।

इस ग्रसारता की दार्शनिकता के मृल विचार वस्तुओं की ग्रनित्यता ग्रौर ग्रावागमन के चक्र को बनाये रखनेवाली कारण-परम्परा की श्टंखला हैं।

इस के विपरीत प्रभु की मूर्ति कैसी सुन्दर है! शान्ति श्रौर सौम्यतापूर्ण महनीयता, प्राणिमात्र के लिए श्रनन्त स्निग्धता, पीड़ितों के लिए सदयता, पूर्ण सन्चरित्रता, स्वतन्त्रता श्रौर विश्वजनीनता का सुसम्पन्न श्रनवद्य प्रत्यादर्श है। उसकी धर्मनिष्ठा का प्रचार इतिहास में समय की दृष्टि से सब से पहला स्थान प्रहण करता है। यह सब के लिए एक श्रुभ समाचार था जिसने मौखिक परम्परा से प्रसार पाया, क्योंकि उसके जानने में उतना ही श्रानन्द था जितना उस के फैलाने में।

बौद्ध धर्म ने प्रायः सारे एशिया में प्रसरण किया। इसी प्रकार जिस समय सुमात्रा और जावा और प्राचीन कम्बोडिया भारतीयता के पुष्पोपम प्रसार में रंगे जा रहे थे महायान बौद्ध धर्म ने वहाँ भी प्रवेश करके अपना बोलबाला दिखलाया।

कम्बोडिया में बौद्ध धमिनिष्ठा—कम्बोडिया में यह बौद्ध धर्मनिष्ठा राष्ट्र के आरम्भ ही से अस्तित्व में आई हुई प्रतीत होती हैं। उसका चिन्ह इंडी शताब्दी में, जब जयवर्मा प्रथम राज्य करता था निश्चयात्कता से दृष्टिगोचर होने लगता है। ई७६ श्रीर ई६६ के बीच चीनी बौद्ध इतिंसग यह शिकायत करता है कि फूनान के एक दृष्ट राजा ने बौद्ध सिद्धान्तों का स्रलोच्छेद कर डाला था श्रीर सारे बौद्धों को भगा अथवा नष्ट कर डाला था। किन्तु श्रभी तक कोई ऐसी बात दृष्टिगोचर नहीं हुई है जो इस धार्मिक यात्री की उलाहना को पुष्ट करती हो।

६६५ के लगभग, जब जयवर्मा द्वितीय राज्य करता था, वौद्ध भिन्नु प्रतिच्झायाद्यों में विद्यमान हैं। ब्राटवीं शताब्दी में पूर्ण पृथक्ता से तीन बौद्ध देवताद्यों को दास उपहार में दिये जाते हैं। किन्तु इस समय तक बौद्ध धर्मानुयायी ब्राप्रसिद्ध ब्रौर ब्राल्पसंख्यक थे।

किन्तु नवीं शताब्दी में जयवर्मा परमेश्वर के राजत्वकाल से स्थिति विक्कुल भिन्न हो चुकी थी । प्रधान धर्मनिष्ठा न होने पर भी बौद्ध मत राजकीय अनुप्रह का भाजन होता जाता था और वह उत्तरोत्तर प्रवृद्ध और विकसित होने लगा था। सूर्यवर्मा प्रथम के पारमार्थिक नाम 'निर्वाणपद' से जान पड़ता है कि उसने इसे अपनाकर राजधर्म बना लिया था।

दीव मत और बौद्ध धर्म का मेल —कम्बोडिया की दो महती धर्म-निष्ठाओं, शैव धर्म निष्ठा और बौद्ध मत, में कोई विरोध नहीं हैं। उनके मेल की एक प्रबल विशेषता यह है कि दोनों ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। हिन्दू धर्म के प्रभाव से कम्बोडिया के तत्कालीन महायान बौद्ध धर्म में वह कहरपन नहीं रह गया था जो इगड़ोचीन के बौद्ध धर्म में विद्यमान था जिसका केन्द्र लड्डा और भाषा पाली थी।

चतुर्मृति—इस प्राचीत कम्बोडिया में हिन्दू धर्म ने धिनष्ठता से अपने अन्दर बौद्ध धर्म की प्रहण किया, उसके उचित संगठन के लिए परिस्थिति प्रदान की, ग्रॅशतः अपने सिद्धान्तों और रीत रस्मों से उसे आरिक्षत किया, उसके विचारों और लोकाचार में परिवर्तन किया, यही नहीं, अपने देवतओं का उसके साथ ऐसा साहचर्य करवाया कि वह शव गढ़ों और रहस्यमयता का एक विलक्षण मिश्रण बन गया। आर्मिक जोश ने किसी भी देवता की उपेक्षा करनी उचित नहीं सममी, ब्रह्मा, विष्णु और बुद्ध की प्रतिमाओं की मिलाकर उन्हें शिव के अधिष्ठातृत्व में प्रतिष्ठापित किया और इस मिश्रण की चतुर्मृति कह कर प्रसिद्ध किया।

मिश्रित देवताओं अथवा बौद्ध देवताओं को सम्पत्ति और दास भेट किये जाते थे।

प्रभुकी तीन अवस्थितियां—बौद्ध लोग साधारणतया 'प्रभु' को तीन अवस्थितियों में प्रदर्शित करते हैं। ध्यानावस्थित अवस्था में वे पख्यी मारे सिंहासन पर बैठे हैं, प्रचार करते समय वे हाथ उठाये खड़े हैं, लेटी हुई हालत में वे निर्वाण में निमग्त हैं।

नागराज और बुद्ध—पाचीन कम्बोडिया-निवासियों में जो नाग-विषयक जातीय धर्म-निष्ठा प्रचलित थी उसने उन्हें ध्यानावस्थित महात्मा बुद्ध को बहुशिरस्क नाग की फगाओं पर श्रासीन करने के लिए प्रेरित किया जिसके श्रनेक शिर प्रभु के ऊपर अञ्चल्याया का काम कर रहे हैं। इसके श्रातिरिक्त वे उन बौद्ध गाथाश्रों को श्रमुशित करते हैं जो कई वार 'प्रभु' के साथ नागराज का साहचर्य दिखलाती हैं। सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर महात्मा बुद्ध शान्त श्रविचलित भाव से, दुरितात्मा मार के वार वार के प्रहारों को विफल करते हैं। श्रतः साँप के शरीर की कुग्डलियाँ उनका सिंहासन और उसके शिर उनके दिव्य उत्तमाङ्ग के रक्षयितृ-अञ्च हैं।

इसी प्रकार की एक और कहानी बतलाती है कि सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर प्रभु भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर निवास करते रहे, जहाँ वे प्रत्येक बार एक सप्ताह टिकते थे। इसी तरह एक वार वे मुचलिन्द में टिके थे। मुचलिन्द उस समय एक पर्वत, एक वृक्ष, एक भील और वहाँ रहनेवाले जल-देवताओं के राजा का नाम था। जब उन्हें वहाँ टिके हुए एक सप्ताह हो चुका था तो अनवरत वृष्टि होने लगी। अन्ततः शीत और आईता से उनकी रक्षा करने के लिए नागराज मुचलिन्द ने उन्हें सात वार अपनी फणाओं से घेर लिया और उनके नीचे अपने मुकुट को इस ढँग से विक्र्या कि वे वहाँ ऐसे ही स्व-च्यन्द हरकत कर सकें जैसे कोई किसी कमरे के अन्दर करता है और राज-सिंहासन एर बैठ कर अज्ञान से मुक्त होने और सर्वज्ञता प्राप्त करने की स्निग्ध चेतना का आनन्द ले सकें।

कम्बोडिया-निवासियों को धर्मविधान के प्रभु और राष्ट्र की श्रधिष्ठात्री देवी की प्रतिमाओं को श्रपने मन्दिरों में एकत्र कर देने ही से परितोष न होगया। सारे ही देश में स्रोतोवाहिनियों पर जो पुल बने हुए हैं उनके नागमय कँगूरों पर कभी कभी बुद्ध की ध्यानावस्थित प्रतिमा को भी स्थान दिया गया है।

महायान बौद्ध धर्म की अभि भाविनी गति— कम्बोडिया के इतिहास के जिस काल तक हम पहुँचे हैं, उसके पश्चात अर्थात बारहवीं शताब्दी के मध्य के बाद भी वह महा-यान बौद्ध धर्म, जिसे सूर्यवर्मा द्वितीय ने सम्मानित किया था अपने अस्तित्व को बनाये रहा और उसकी अभिभाविनी गति ने इस शताब्दी के अन्त तक राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और सिंहल-द्वीप के बौद्ध धर्म के लिए माग तैयार किया, जिसने कम्बोडिया की आगामी पीढ़ियों पर अपना सिक्का जमाया है।

\_\_:o;\_\_

## कम्बोडिया के अन्तिम सम्राट्।

हर्षवमी—सर्यवर्मा द्वितीय के निकटवर्ती उत्तराधि-कारियों के विषय में हमारे पास एकमात्र प्रमाण-सामग्री ता प्रोम का शिलालेख है जिसमें कम्बोडिया के श्रन्तिम महान् सम्राट् जयवर्मा नवम की प्रशस्ति दी गई है। इसमें राजा के नाना हर्षवर्मा के विषय में कहा गया है कि वह कम्बोडिया का राजा था "जिसने अपने यशोवितान को दिशाओं से परे विस्तृत किया था।" हर्षवर्मा के विषय में हमारा ज्ञान यहीं तक परिमित है। उसे कम्बोडिया के प्रथम राजा श्रुतवर्मा की बहिन का वंशज माना गया है।

जयवर्मी—लाओस में नों वान का खमेर शिलालेख एक जयवर्मा के अस्तित्व को स्वचित करता है जो सन् ११६३ के लगभग राज्य करता था। यह शिलालेख राजा की ओर से उच्च पदाधिकारियों और पुरोहितों के लिए आदेश है कि वे रत्नपुर के देवाश्रमों की रत्ना करें।

श्रीयुत ऐमोनिए का अनुमान है कि प्रस्तुत जयवर्मा कम्बोडिया के अन्तिम महान सम्राट् से भिन्न व्यक्ति था।

धरणीन्द्रवर्मा द्वितीय—धरणीन्द्रवर्मा ने किसी श्रनिश्चित समय से सन् ११८२ तक राज्य किया। वह जयवर्मा सप्तम की बहिन का वंशज श्रौर जयवर्मा नवम का पिता था। उसने हर्षवर्मा चतुर्थ की पुत्री श्री जयराजचूड़ामणि से विवाह किया। वह बुद्ध का श्रमन्य मक था।

एक अश्रुतपूर्व विपत्ति—उसके राज्य को कम्बो-डिया के इतिहास में अश्रुतपूर्व विपत्ति का सामना करना पड़ा। चीन का प्रसिद्ध इतिहासकार और बृहत्कोश-लेखक मार्च्याँ लिन चम्पा का उद्धेख करते हुए कहता है—''सन् ११७१ में एक चीनी पदाधिकारी था जिसका जहाज तुफ़ान के कारण चम्पा के तट पर जा लगा। यह राष्ट्र उस समय कम्बोडिया के साथ युद्ध कर रहा था। दोनों और लड़ाई में हाथियों से काम लिया जाता था। चीनी पदाधिकारी ने चम्पा के राजा को अध्वा-रोहियों को रखने का उपदेश दिया, और कहा जो धनुषों और क्शाकार घनुषों से शत्रु पर बाणों की वर्षा करने में शिक्षित हों। इस युक्ति से फ़ौरन ही सफलता प्राप्त हुई "

खमेर राजधानी पर चम्पा का अधिकार— चीनी इतिहासलेखक के अनुसार नौ-विपन्न चीनिवासी के पयप्रदर्शन में चम्पा की समुद्री सेना ने मेकाँग नदी के मुहाने में प्रवेश किया और खमेर राजधानी तक अपने जहाज़ों को पहुँचाया जिसे उसने आकस्मिकत्या अधिकार में कर लिया। वहाँ लूट मार करने के पाश्चात बहुत सा लूट का माल लेकर यह सेना अपने देश को वापिस हुई। चम्पा का एक दूटा हुआ शिलालेख जयेन्द्रवर्मा चतुर्थ की विजयिनी रण-यात्रा को निद्श करता है। धरणीन्द्रवर्मा ने बदला लेने का काम अपने पुत्र और उत्तराधिकारी जयवर्मा नवम पर होड़ा। सिंहल द्वीप से मित्रभाव—इस राजत्व-काल में कम्बोडिया और दूरवर्ती सिंहल द्वीप के बीच मित्रभाव था। महावंश में हम देखते हैं कि "रामागय के राजा ने लंका के दूतों को इस बहाने से पकड़ा और क़ैद किया कि वे कम्बोडिया को भेजे गये थे और उसने एक राजकुमारी को भी पकड़ा जिसके लंका के राजा (पराक्षम बाहु, जिसने ११६४ से ११६७ तक राज्य किया) ने कम्बुज देश को भेजा था।" लंका के राजा ने बर्मा के राजा को इस अवमानना का बदला रामाग्य में कुसुमि बन्दरगाह पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने से दिया। और शायद यही कारण है कि जयवर्मा नवम ने, जैसा कि चीनी इतिहासों में उल्लेख किया गया है, बारहवीं शताब्दी के अवसान के लगभग पीगू को जीता। सम्भवतः लंका की राज-कुमारी उसके लिए दुलहिन रूप से भेजी गई थी, जबकि वह अभी युवराज ही था।

जयवर्मा नवम — धरणीन्द्रवर्मा द्वितीय के बाद सन् ११८२ में उसका पुत्र जयवर्मा नवम राज्य का श्रिधकारी बना श्रीर १२०१ तक राज्य करता रहा। उसने धपने श्रतुल पराक्रम से चम्पा से श्रपने पिता की विनाशिनी पराजय का बदला ज़िया और चम्पा के राजा को श्रपना सामन्त बनाया।

ता प्रोम का शिला लेख—ता प्रोमका शिलालेख जयवर्मा की माता श्री जयराजचुड़ामणि का प्रादुर्भाव कम्बो-डिया के प्रथम राजा श्रुतवर्मा और फनान के विजेता भववर्मा

से बतलाता है। इसके बाद उसके पिता धरणीन्द्रवर्मा का उल्लेख है और जयवर्मा सप्तम और सूर्यवर्मा द्वितीय के साथ उसका सम्बन्ध दिखाया गया है। मंगलाचरण में बुद्ध का ब्राह्मान किया गया है। प्रथम ब्रशेष विश्व के ब्राश्रयदाता बुद्ध की उपासना की गई है; फिर बोधिमार्ग की सन्मानना की गई है जिससे सिरजे हुए जगत के ग्राशय का श्रम्खलित दृश्य ब्राँखों के सम्मुख उपस्थित हो ब्राता है। इसके पश्चात संघ का उल्लेख है जो निर्केप होने पर भी सदैव दूसरों के हित के कार्य में ग्रासक्त है; ग्रन्ततः लोकेश्वर ( ग्रवलोकितेश्वर ) का **ब्राह्मन** किया गया है, जो कल्प वृत्त का देहधारी ब्रवतार है। १६ वें स्लोक से जयवर्मा की प्रशस्ति ग्रारम्म होती है; २५ वें श्लोक में पहुँच कर हम पढ़ते हैं,— "अन्य राजाओं ने जब इस महनीय कर्मग्यता की चर्चा सुनी कि वह (जयवमी) चम्पा को गया था श्रौर उसने युद्ध में वहाँ के राजा को पकड़ कर क्रोड़ दिया था तो उन्होंने भी हाथ बाँध कर (इस प्रकार के श्रनुग्रह को ) स्वीकार किया।" चम्पा के शिलालेखीं और चीनी इतिहासीं से हम मालूम करते हैं कि जयवर्मा नवम ने चम्पा को अपने अधीन किया और लगभग तीस वर्ष के लिए उसे कम्बोडिया का सामन्त-राज्य बना होडा। राजगुरु और उसके परिवार के विषय में शिलालेख कहता है,—"उनके वंशजों को सेनापित की उपाधि दी गई थी, मानो वे राजाओं के वंशघर रहे हों।" ३४ वां ऋोक बतलाता है कि जयवर्मा नवम ने राजविभार नामी नगर की स्थापना की और ''मुनी-श्वर की माता" के पोषण के लिए उसका समर्पण किया। इसके

बाद हमें वतलाया गया है कि उसने श्रपनी माता की एक प्रतिमा बनवाई जो रह्नों से अलंकत की गई थी और जो 'जिन' की माता प्रज्ञापारमिता की मूर्ति थी। इस प्रकार राजा की माता का तादात्म्य बुद्धों की माता प्रज्ञायारिमता से किया गया था। उसने अपने गुरु की प्रतिमा भी स्थापित की जो २६० दिव्य मूर्तियों से परिवृत थी। तदनन्तर मूर्तियों को चावल, तिल, मूंग, कंकु ( बाजरा ), घी, दही, दूध, शहद, गुड़, मीठे तेल, तरुफल के तेल की जो दैनिक बलि दी जाती थी उसका और देवमुर्तियों के लिए वस्त्र और चीनी रेशम की मच्छर-दानियों को देने का उल्लेख है। ४४ वें स्लोक में उन लोगों के **ब्राहार के लिए चावलों का परिमाण दिया गया है** जो मन्दिर के ब्याचार्य और ब्रध्यापक के साथ रहते थे। ब्रगले स्रोक में वर्ष के १८ उत्सवों में थ्रौर दोनों पक्षों के ब्राठवें, चौदहवें श्रौर पन्द्रहवें दिन को खर्च की जाने वाली सामग्री का परिमाण दिया गया है। ४३ से ४८ वें स्ठोक तक गाँवों से लिए जाने वाले प्रतिष्रहों का खौर अगले तीन स्लोकों में जुलाहों, बाज़ारों श्रादि से लिये जाने वाले वस्त्र, मोम, सीसे श्रादि का जिक है। ६२ से ५० वें श्लोक तक राजा त्रौर जमींदारों के प्रतिप्रहों का उल्लेख है। "यहाँ सब मिलकर १२,६४० मनुष्य हैं जिन्हें मन्दिर की परिधि के अन्दर रहने का अधिकार है। ईई,ई२४ पुरुष ग्रौर स्त्रियां देवताओं की शुश्रृषा करते हैं। सब मिल कर ७६,३६४ मनुष्य हैं जिनमें बर्मा और चम्पा के (क़ैदी) भी सम्मिलित हैं।" अन्तिम वाक्य चीनी इतिहास-लेखकों की इस बात को पुष्ट करता है कि सन १२१४ के लगभग जयवर्मा

म्म्रम ने पुकत (प्रगन) को श्रपते राज्य में मिलाया, जिसमें चम्मा का राज्य पहले सम्मिलित किया जा चुका था।

६न से अध्वे स्प्रोक तक सोनेचाँदी की बहुत बड़ी तादाद ३५ हीसे, ४०,६२० मोतियों, ४,४४० बैड्यांदि विविध रंगों के अन्य रहों, सोने के एक बड़े कड़ाह, थोड़ी सी खड़ियामिट्टी और सीसे की एक बहुत बड़ी तादाद के दान का उल्लेख हैं। इसके पश्चाद मकानों का ज़िक है जिनमें ४६६ पत्थर के बने हुए थे।

५२ वें स्ठोक में कहा गया है कि उपाध्याय के साथ १७० महुष्य (विद्यार्थी) रहते थे।

दरे से दर्वे स्लोक तक वसंतोत्सव का वर्णन किया गया है जो चैन की ग्रष्टमी से उस महीने की पूर्णमासी तक होता था और प्रति वर्ष बौद्ध अनुश्लुतियों के अनुसार मनाया जाता था। इस अवसर पर दो याग किये जाते थे। शुक्क चतुर्द्शी को भगवान को भगवती के साथ और पूर्णमासी की रात्रि को वीर, शिक्त, आदि देवताओं को साथ लेकर तीन वार प्रदक्षिणा करनी होती थी। नर्तक नर्तिकयों को चारों ओर नाचना होता था और पुरुषों को शुद्धाचरण, सद्व्यवहार आदि पारमिताओं का अभ्यास करना पड़ता था। तीन गुरुओं, एक सहस्र देवताओं और हर्ह दिव्यात्माओं को जो वहाँ निवास करते थे, भेंट चढ़ानी पड़ती थी। इसके बाद उन पदार्थों की सची दीं गई है जो राजकीय भागडारों से लिये जाते थे। इनमें इही, सुवर्ण, कम्बले, हाथी दांत के पीढ़े, सुंगधि मक्चला, चीड़ का

गोंद, मोम. चावल, दही छोर छन्य विविध सामग्रियाँ, घास की चीनी शय्याएँ, मञ्झरदानियाँ, सुगन्धियां आदि संमिलित थीं।

११७वं श्रोक में हम देखते हैं कि—"भिन्न भिन्न प्रान्तों में १०२ श्रारोग्यशालाएँ हैं श्रोर (राज्य में) ७६८ मन्दिर स्थापित किये गये हैं। रोगियों और मन्दिरों में रहनेवालों के उपयोग के लिए सालाना १,१७, २०० खारिका (१ खारिका= १२८ सेर) चावल दिए जाते हैं।"

प्रस्तुत शिलालेख में हमें श्रोर भी कई रोचक बातें उप-लब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, श्रोषधालयों और मिन्दरों का भरण करने वाले गाँवों की संख्या = ३ = थी। श्रुश्र्षा करने वाले पुरुष स्त्रियों की गणना = १,६४० थी। फिर १२० से १४० वें श्लोक तक उन वस्तुओं के नाम दिये गये हैं जो राजकीय भागडारों से लीजाती थीं। इनमें रसद के श्रतिरिक्त मोम, शहद, पीपला, श्रजवायन, जायफल, ज्ञार, दो किस्म की कपूर, शतपुष्प, इलायची, लोंग, देवदार, सोंठ, होंग, १,६६० मञ्जूपाएं ववासीर की दवाई के, लहसन श्रादि सम्मिलित हैं।

भ्रन्ततः राजा यह मनोकामना व्यक्त करता है,—"मेरे इन पुग्य कर्मों से मेरी माता भव-सागर से मुक्त होकर बुद्ध की स्थिति को प्राप्त होवे।"

ब्रान्तिम (१४४वें) श्रोक में बतलाया गया है कि श्रीजयवर्मा के पुत्र श्रीस्र्यकुमार ने महादेवी (प्रज्ञापारिमता जिसके साथ जयवर्मा की माता का तादात्म्य कल्पित किया गया है) की सन्मानना में यह प्रशस्ति की थी। जयराजदेवी—हाल ही में फिमानाक्स में जो शिला-लेख उपलब्ध हुआ है वह जयवर्मा नवम की रानी के विषय में हमें कई रोचक बार्त बतलाता है। उसकी पहली रानी जयराज-देवी एक ब्राह्मण की लड़की थी। उसे उसकी बड़ी बहिन इन्द्र-देवी ने शिक्षा दी थी, जो स्वयं बौद्ध धर्मानुयायिनी और बड़ी विदुपी थी और तीन विहारों में धर्म-प्रन्थों को पढ़ाती थी। राजा उसकी बुद्धिमत्ता के महत्त्व को जानता था और उसकी बहिन के मर जाने पर उसने उसे अपनी पटरानी बनाया। इसीने फिमानाक्स के प्रस्तुत संस्कृत शिजालेख की रचना की थी।

औषधालयविषयक शिलालेख — जयवर्मा नवम
के श्रीषधालयविषयक लगभग दस शिलालेख मिले हैं। इन
सब में कुछ भिन्नताओं को छोड़ कर एक ही बात दोहराई
गई हैं। श्रारम्भ में तीन श्रवस्थाओं — निर्वाण, धर्म और
संभोगकायों — में बुद्ध का श्राह्णान किया गया है, जो श्रस्तित्व
श्रीर श्रनस्तित्व से परे श्रीर श्रपौरुषेय हैं। इसके बाद बुद्ध
भेपज्यगुरु श्रीर बोधिसत्त्व सुर्यवैरोचन-चन्द्रोचि श्रीर चन्द्र—
वेरोचनरोहिणीश का — जो रुग्णता के श्रन्धकार को दूर करते
हैं — श्राह्णान है। ये दो चीन, तिब्बत और जापान में भेषज्यकला
के श्रिधिष्ठातृ देव की हैसियत से भली भाँति विश्वत हैं। फिर
जयवर्मा नवम की प्रशस्ति है, जिसमें हमें बतलाया गया है कि
वह श्रपने दुःख से इतना दुःखी नहीं होता था जितना कि प्रजा
की शारीरिक वेदनाश्रों से उसकी श्रात्मा को कष्ट होता था।

उसने वेद्यों की सहायता से राष्ट्र के व्याधिरूपी शत्रुश्चों को नष्ट कर डाला।

चम्पा और पगन पर विजय—चम्पा के शिला लेख हमें वतलाते हैं कि जयवर्मा नवम ने सारे देश पर विजय प्राप्त की, सन् ११६० में राजधानी पर अधिकार किया और वहाँ एक फ़ौजी गर्वनर रक्खा । चीनी इतिहास लेखक मान तुआन-लिन के कथन से भी इस बात की पृष्टि होती हैं।

पक और इतिहास-लेखक ने चम्पा और पगन को निश्चयात्मकता से कम्बोडिया की १२ अधीनस्थ रियासतों में संमिलित
किया है। श्रीयुत ऐमोनिए अन्य चीनी इतिहासकारों का उद्धरण
देते हुए कहते हैं कि १२ वीं शताब्दी के अन्त के लगभग पुकम
कम्बोडिया में मिला लिया गया था। सम्भवतः पुकम से यहाँ
पर पीय अभिप्रेत है जो पगन के अधीन था। चेविल और
तेंगलिऊमा (मलाया प्रायःद्वीप में) दो और रियासतें भी
कम्बोडिया में मिलाई गईं थीं। अतः जयवर्मा नवम के प्रभुत्व
में कम्बोडिया की सीमाएँ पूर्व में चीनसागर तक, पश्चिम में
बंगाल की खाड़ी तक और दित्तण में मलाया प्रायःद्वीप तक
विस्तृत थीं। इस विस्तार का राज्य के साधनों पर बहुत भारी
असर पड़ा होगा और सम्भवतः राष्ट्र के भावी पतन के कारण
में वह भी एक कारण था।

जयवर्मा नवम सन् १२०२ में परमधाम को सिधारा। उसका पारमार्थिक नाम महापरमसौगत था ।

जयवर्मा नवम के उत्तराधिकारी—सन १६२४ में मंगलार्थ के मन्दिर में जो शिलालेख उपलब्ध हुआ था उससे हम जयवर्मा नवम के उत्तराधिकारियों के विषय में वह ज्ञान प्राप्त करते हैं जो उस समय तक अप्राप्य था। यह शिलालेख हमें बतलाता है कि नरपित देश में हवीकेश नामी एक वेद-पार-गामी ब्राह्मण रहता था। जब उसने सुना कि कम्बांडिया में वेदों के ज्ञान का बड़ा ब्रादर होता है तो वह उस देशको गया। जयवर्मा नवम ने उसे राजपुरोहित बना कर श्री जय महा-प्रधान की उपाधि दी। जयवर्मा के पुत्र ग्रौर उत्तराधिकारी इन्द्रवर्मा द्वितीय के मरने पर वह उसकी आत्मा की शान्ति के लिए भीमपुर के एक शिव-मन्दिर में प्रार्थना करने गया वहाँ उसने एक शैव परिवार की एक श्रीप्रभा नाम्नी लड़की से विवाह किया। श्रीप्रभा से उसकी जो दूसरी कन्या उत्पन्न हुई थी वह जयवर्मा दशम को व्याही गई और उसने चकवर्ती राजदेवी का पद प्रहरा किया। श्री प्रभा की छोटी बहिन सुभद्रा ने ब्रध्यापकाधिप मंगलार्थ से विवाह किया। उनका पुत्र महनाथ एक बड़ा ब्युत्पन्न वैयाकरण और इन्द्रवर्मा के राजत्व-काल में स्वयं श्रध्यापकाधिप था। जयवर्मा दशम ने राजधानी में उसकी और उसकी माता सुभद्रा की प्रतिमाएँ स्थापित कीं। बाद को उसने उनकी सन्मानना में एक मन्दिर का प्रतिष्ठापन किया। इस मन्दिर को जयवर्मा दशम के दो उत्तराधिकारियों, श्रीन्द्रवर्मा श्रीर श्रीन्द्रजयवर्मा, से भी प्रति-यह प्राप्त हुआ।

श्रतः इस शिलालेख से हम मालूम करते हैं कि जयवर्मा नवम के बाद इन्द्रवर्मा द्वितीय (१२०१ से १२४३ तक) ने राज्य किया। उसके पश्चात जयवर्मा दशम श्राया जिसने १२४३ से १२६४ तक राज्य किया। जयवर्मा के बाद श्रीन्द्रवर्मा राज्य का ग्रिधिकारी बना।

कम्बोडिया का पतन—इसी बीच कम्बोडिया का पतन आरम्भ हो चला था। चीनी लेखक हमें बतलाते हैं कि १२२० के लगभग चम्पा को खाली करना पड़ा था। श्याम ने कम्बोडिया की अधीनता से मुक्ति प्राप्त की और पक आरम्भिक शिलालेख के अनुसार वहाँ के निवासी अपने देश से आर्य-सम्यता का नाम व निशान मिटाने में संलग्न थे।

--:0:--

भी भग वह कि

₹

ĉi

Ĥ

意论

बीं हर मा-वि ना ही

## ईश्वरपुर का मन्दिर

----

बाँटई श्रेई — प्राचीन कम्बोडिया में ईश्वरपुर नाम का एक नगर था। वहाँ त्रिभुवन महेश्वर का विख्यात मन्दिर था। इस मन्दिर के खग्रडहर ग्रॅगकोर थाम से २४ किलोमीटर की दूरी पर एक घने जंगल में प्राप्त हुए हैं। कम्बोडिया के निवासी उसे बाँटई श्रेई कहते हैं। इस मन्दिर के खग्रडहरों का ज्ञान पहले पहल १६१४ ईस्वी में हुआ था। १६१६ ईस्वी में पारमान्तीए महोदय ने इन खग्रडहरों का परीक्षण किया और इन्द्रवर्मा की कला नामक अपने लेख में इनका संक्षिप्त वर्णन किया। उसने यह घोषणा की कि इस मन्दिर की बनावट और अंतिक्रया का दंग इतना सर्वाङ्गसम्पूर्ण और निराला है कि उसका विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्दोचीनी पुरातत्त्व विद्या के तीन प्रसिद्ध विद्वानों (फीनो, पारमान्तीए और गोलोनों) की सहकारिता से हाल ही में इस मन्दिर की कला और तत्सम्बन्धो शिलालेखों पर प्रकाश पड़ा है।

ईश्वरपुर के शिलालेख—ईश्वरपुर के मन्दिर से ग्यारह शिलालेख उपलब्ध हुए हैं जो कि बड़ी श्रासानी से दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं—

(१) चार शिलालेख जो एक ही युग के हैं श्रीर जिनमें से तीन पर ८६१ और ६३३ शक संवत दिया हुआ है। यह शिलालेख ईश्वरपुर में त्रिभुवन महेश्वर के मन्दिर के लिए जो दान महाराज जयवर्मा पञ्चम और सूर्यवर्मा ने किया था उसका वर्णन करते हैं।

(२) बार्का शिलालेख इन से लगभग २०० वर्ष वाद के हैं जो उस समय के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों और राजकर्मचारियों का उल्लेख करते हैं इस विद्वद् समन्राय में मध्यवर्ती और विशेष पूजनीय राजगुरु यज्ञवराह है।

ईश्वरपुर के मन्दिर निर्माण-ईश्वरपुर के मन्दिरों के निरीक्षण से विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि बाहरी मन्दिर और दो गोपुर शेष भागों से बहुत अधिक प्राचीन हैं और दसवीं शताब्दी के बने हुए हैं। भीतर के छोटे छोटे मन्दिर उसके बहुत पीछे के हैं और सम्भवतः वे चौदहवीं शताब्दी में पूर्ववर्ती मन्दिर के भीतरी भाग को गिरा कर बनाए गए हैं और इसी लिए परिमाण में वे इतने अस्वाभाविक हैं, उनकी सीढ़ियां इतनी तंग हैं और उनके द्वार इतने छोटे हैं कि उनमें प्रवेश करते हुए हमें शरीर को दोहरा करना पड़ता है। इतने तंग मन्दिर बनाने का एक मात्र कारण यहीं प्रतीत होता है कि जिस स्थान में पहने केवल एक मन्दिर था। वहां बाद में तीन मन्दिर बनाए गए।

हम अपर कह चुके हैं कि ईश्वरपुर के शिलालेख भी दो युगों के हैं और इन दो युगों का अन्तर ३०० वर्ष के लगभग है। मन्दिरों की बनावट में विभिन्नता तो अवश्य है परन्तु वह सहम निरीक्षण से मालम होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दो युगों के अन्तर्वर्ती काल में कम्बुज कला का हास हो सुका था और चौदहवीं शताब्दी में उस अनुपम कला को पुनर्जीवित करने के निमित्त सुमहान प्रयत्न किए जारहे थे। उत्तरकालीन के शिल्पियों ने यहाँ प्राचीन कला शैली की नक्रल उतारने में बहुत सफजता प्राप्त की है। नक्रल करने की उत्कट इच्छा में उन्होंने कई स्थलों पर प्राचीन शैल के अव-गुगों को भी अपना लिया है, नक्रल चाहे कितनी ही अच्छी हो उसकी बुटियाँ भी स्पष्ट हैं। नक्रल के लिए नम्ननों का सुनाव बहुत अच्छा है और बहुधा तक्षण कार्य बहुत सुचार रूप से किया गया है। मन्दिर के द्वारों के रचक राचस तो कुम्बुज कला के सर्वोत्तम अवशेषों में से हैं।

कम्बोडिया के इतिहास पर नया प्रकाश — ईश्वरपुर के मन्दिर और शिलालेखों से कम्बोडिया के इतिहास पर एक नवीन प्रकाश पड़ता है। अब तक सब विद्वानों की यही धारणा रही है कि कम्बोडिया का प्राचीन राज्य और उसकी महती कला तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ से हास को प्राप्त हो चली थी। अन्तिम शिलालेख ११६६ शक संवत का था जिसमें जयवर्मा नवम का वर्णन था। इसके बाद प्रश्रास्तयों का कम्बुज अन्त हो जाता है। ऐसा मालुम होता है कि कला और संस्कृति अपने अन्तिम चमत्कार दिखा चुकी हैं। वह आपनी शिक का अन्तिम तेज अँगकोर वाट में दिखा कर अब इस कार्यन्त्रेत्र से अन्तिहित होने वाले थे। इस अवनित का कारण क्या था? हमें बताया गया कि चम्पा के विरुद्ध लगा-

तार युद्धों के संघर्ष में खमेरी की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। और स्थाम निवासियों के निरन्तर ब्राक्रमणों से उनका साम्राज्य हिन्न भिन्न हो रहा था। यह बड़े निश्चय से कहा जाता था कि जयवर्मा नवम कम्बोडिया का ब्रन्तिम शक्तिशाली सम्राट्था और उसकी मृत्यु कम्बुज साम्राज्य की मृत्यु थी। ऐमोनिए के शब्दों में उसके बाद नेरहवीं शताब्दी की ब्रन्धकारमय रात्री का ब्रारम्भ होता है।

ईश्वरपुर त्रौर उसके मन्दिरों ग्रौर शिलालेखों के ग्रध्ययन से पूर्व इतिहासकों का ज्ञान यहीं तक परिमिति था। ग्रव हम जानते हैं कि कम्बोडिया का साम्राज्य न केवल तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में वरन चौदहवीं शताब्दी के मध्य में भी विद्यमान था । उस समय भी ललित कान्यशैली में प्रशस्तियाँ लिखी जाती थीं। परिवतों और विद्वानों का राजधानी में श्रभाव न था। इस साम्राज्य में विद्या ग्रौर संस्कृति की इतनी प्रतिष्ठा थी कि दुरवर्ती देशों के विद्वान यहाँ की राजसभा में श्राकर श्राश्रय प्राप्त करते थे। यही नहीं, यदि हम कहें कि विद्वान ब्राह्मण राज्य करते थे तो भी वास्तविक अर्थी में श्रत्युक्ति नहीं होगी। विद्वान पिंडतों के हाथ में साम्राज्य की बागडोर थी। प्रधान पदों पर वे नियुक्त किए जाते थे। वे सम्राट के कृपा पात्र थे। उनकी लडिकयाँ राजमहिषी के पद को अज़ंकृत करती थीं। वह स्वयं राजगुरु, राजपुरोहित सचिव और ग्रमात्य थे। इन विद्वानों का राजा यज्ञवराह है। अथवा इन वेद्शों, वैयाकरणों, कवियों श्रौर दार्शनिकों की समाज में परिडत राजही सम्राट् है। यह कहना भी बिल्कुल

श्चत्युक्ति नहीं । वह सम्राट् नहीं, स्वयं देवता था । सम्राट् उसके निमित्त मन्दिरीं का प्रतिष्ठापन करता था श्रौर उसे देवत्व प्रदान कर श्रमर करने की चेष्टा करता था ।

चौद्हवीं दाताब्दी की कम्बुज कला—यह है उस समय की विद्वन मगडली का दिग्दर्शन। कला के जेत्र में बाँटेई श्रेई के उत्तरकालीन निर्माणों से यह स्पष्ट है कि कई ग्रंशों में खमेर कला बारहवीं शताब्दी में नहीं वरन चौदहवीं शताब्दी में ग्रंथाने शिखर पर पहुँची है। यह निर्माण राजदरबार के सदस्यों ने बनवाप हैं। कुड़ तो (मंगलार्थ का मन्द्र) राजधानी में है और कुड़ (ईश्वरपुर का मन्द्र) राजधानी से २६ किलोमीटर की दूरी पर। साम्राज्य के दूरवर्ती प्रान्त में इस समय के निर्माणों के अवशेष नहीं मिले हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह स्थामी आक्रमणों का युग है। अयोध्या की स्थापना का समय दूर नहीं है। सम्भव है कि साम्राज्य के दूर देशों के विद्वानों ने अपनी संस्कृति और विद्या की रचा के लिए राजधानी में आश्रय लिया हो। इसका निष्कर्ष यह है कि इस समय कम्बुज साम्राज्य के दूरवर्ती अंग शिथिल हो चुके हैं परन्तु उसके केन्द्र—उसके हृदय—में अभी जान वाकी है।

चौदहवीं शताब्दी की कला सौन्दर्य और चाहता में बहुत ऊँचे दर्जे की है परन्तु इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि यह सौन्दर्य हाल की उद्घोषणा कर रहा है –यह दीपक की अन्तिम टिमटिमाहट है। ईश्वरपुर एक सुन्दर और सुचाह खिलौना है जिसका अङ्गकोर बाट के आलीशान मन्दिर से मुकाविला करना उपहास मात्र है। प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने का यह प्रयत्न श्राधनीय है और यदि इसका पूर्ण विकास हो पाता और दुँदेव इसकी गित को जन्मकाल में ही न रोक लेता तो निस्सन्देह 'कम्बुज कला के इस रूप से भी अनुपम कृतियों की आशा हो सकती थी। परन्तु दुर्भाग्य ने यहीं इसके प्रवाह को रोक दिया। प्राचीन कम्बोडिया के विशाल साम्राज्य का यह अन्तिम दृश्य है। यहाँ सर्वनाश के चिन्ह आरम्भ हो चले हैं जो अगने भयङ्कर आधातों से इस विस्मया-वह कला और संस्कृति को हृष्य करने में सर्वथा सफल हुए हैं।

इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि जयवर्मा नवम के उत्तराधिकारी का नाम इन्द्रवर्मा था और उस की मृत्यु सम्भवतः ११६५ शक सम्वत अथवा १२४३ ईस्वी में हुई। इस के बाद यह शिलालेख एक अन्य जयवर्मा का उल्लेख करते हैं जो मृत्यु के उपरान्त परमेश्वरपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसको इतिहासज्ञ जयवर्मा दशम कहते हैं। क्या वह इन्द्रवर्मा के बाद तुरन्त ही सम्राट् बन गया था? इसका निर्णय करना मुश्किल है। हम जानते हैं कि उसने शक सम्वत १२७७ अथवा १२६५ ई० में राज्यपद को त्याग दिया था। एक ओर तो राजपुरोहित जयमहाप्रधान की मुर्ति की स्थापना उसने १२६५ ईस्वी में की। दूसरी ओर १२६६ ईस्वी में जब चीनी राजदूत कम्बोडिया में आए तो यहाँ जयवर्मा दशम का उत्तराधिकारी राज्य कर रहा था। इस प्रकार उसने ५२ वर्ष तक राज्य किया। उसने बृद्धावस्था के कारण राज्य का भार अपने युवराज को सों। दिया जो श्रीन्द्रजयवर्मा के नाम से तिहासन पर वेठा! वृद्ध राजा के शासन में जो शैथिल्य श्रा चुका था उसको दूर कर युवा सम्राट्ने श्रपनी प्रजा की रक्षा की।

धात्री भृता क्षितिभृताय पुरातनेन प्रायो मनापयितिविस्तरकग्टकत्वात् । येनाय कग्रटकतयाभिनवा तु युना संरक्षिता ख्लु मनागपि नामनायम् ॥

उसने ग्यारह वर्ष तक राज्य किया श्रीर उसकी मृत्यु १२२३ शक संवत (श्रथवा १३०७ ईस्वी) में हुई। नवद्विद्विहृदि स्वर्ग्ग विजेतुम्ग (मन्तृपः)। यौवराज्यस्थिते दस्वा राज्यं यो भग (—~—)॥ श्रीन्द्रभूपस्य वंशाच्च यो भूपो जय व (मर्मनः)। श्रीश्रीन्द्रजयवमर्माणं नाम श्राष्यमकारयत्॥

चीन के राजदूत — इस सम्राट् के राज्य के त्रारम्भ में १२६६ ईस्वी में चीन के राजदूत कम्बोडिया की राजधानी यशोधरपुर में ब्राए। उन्होंने कम्बुज साम्राज्य की ब्रवस्था का जो वर्णन किया है वह उस समय के इतिहास के लिए बहुमुख्य है।

यज्ञवराह — कम्बुज साम्राज्य के श्रन्तिम दृश्य में जो मनुष्य हमारे सम्मुख श्राते हैं उन सब में श्रसिद्ध श्रीर प्रभाव-शाली राजगुरु यज्ञवराह है जिसने वागीश्वरी श्रीर दो विद्या-गुरुओं की मूर्तियां स्थापित की थीं । तेन यज्ञवराहेण भक्तया वागीश्वरीनिमा।
विद्यागुरुद्वयस्यापि स्थापिता स्थितिवेदिना।
जाह्नवी ओर पृथिवीन्द्र पण्डित—यज्ञवराह की
बहिन जाह्नवी ने दक्तिणी मन्दिर में एक शिवेलिङ्ग स्थापित किया।
तस्य यज्ञवराहस्य जाह्नवीति यवीयसी।
स्वसा संस्थापयामास भक्तवा लिङ्गमिहैश्वरम्॥

परन्तु जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं प्राचीन कम्बोडिया में विविध धार्मिक सम्प्रदाय एक साथ विना वैर छौर वैमनस्य के रहते थे। इस झवसर पर भी मन्दिर के एक प्रदेश में यज्ञवराह के एक सम्बन्धी ने जिसका नाम पृथिवीन्द्र परिडत था विष्णु की मूर्ति स्थापित की।

जयित प्रथमः पुंसां यस्य शब्दगुणं पदम् । परमं परमार्थज्ञैस्संदृष्टमिव मध्यमम् ॥ तस्य यज्ञवराहस्य सम्बन्धी धर्मवान्धवः । ष्राख्यां श्रीपृथिवीन्द्राद्यां पिर्डतान्तामवाप यः ॥ तेनेह स्थापिता विष्णोः प्र (भव्) इष्णोरियं निमा । भक्तया भागवतार्थेण सर्व्वशास्त्रार्थवेदिना ॥

मधुरेन्द्रसूरी और धरणीन्द्रसूरी—राजदरबार के प्रभावशाली और विद्वान समवाय में दो पिग्डितों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यह दोनों महाराज के परम सुहृद् थे। श्री मधुरेन्द्रराज पिग्डित राजगुरु यज्ञवराह के अधीन काम करता था। उसकी बहिन सूर्यलक्ष्मी महाराज से व्याही गई थी। पांचवें शिलालेख में इनके विषय में कहा है— श्रीभृत्जयावनिपते रतिवल्लभरश्री-श्रीन्द्राधिपस्य धरणीन्द्राशिरोज्नृताङ्ग्रेः । मन्त्री नरेन्द्रगुरुयश्चवराहधीमद्-वश्यो महाजनमतो नृपभोगिनीनाम-श्रया सुता पूर्णसुधांग्रशुद्धा । श्रीसर्यलद्मीर्द्वद्याभिरामा श्री श्रीन्द्रवम्मांवनिपालभर्त्तुः ॥

दूसरा परिडत धरणीन्द्रसृरि महाराज का सचिव था। उसके विषय में कहा है-

श्रीमान् नरेन्द्रसचिवो धरणीन्द्रस्रिः नामा समानमतिधमद्याद्रचेताः । भ्योऽन्यवेद्य द्मात्यविशेषसाधी धम्म्यौ प्रवृत्तिमपि धम्मयशांसि गोष्त्रे ॥

मंगलार्थ का मन्दिर मंगलार्थ का मन्दिर श्रंगकोर थाम के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है। इस मन्दिर की स्थापना का कारण एक ब्राह्मण और उसकी माता को देवत्व-प्रदान था। उस ब्राह्मण के वंश का इतिहास श्रत्यन्त रोचक श्रौर निराला है। उसका संज्ञित वर्णन पहले किया जा चुका है।

उसका सविस्तर वृत्तान्त संस्कृत शिलालेख के शब्दों में ही नीचे दिया जाता है। इससे पाठकों को तत्कालीन कम्बोडिया की संस्कृत काव्य-शैली का भी कुठ् ज्ञान हो जावेगा।

श्रीद्धो तिसृत्तमननु भावमहाननेको-प्येकस्थितोकनिलयापि निरालयो यः। क्रीडत्यलं परमहंस उदारपद्मे हृत्स्थेविदान्तमति चित्रमजन्नममामः ॥ १ ॥ श्रीद्धांश्रियां नमत तास्परिपूर्णचन्द्र जित श्रीद्धशुद्धात्मकौस्तुभद्ष्पंणस्य । त्रलोक्य भातिग वपुरिश्रयमीक्षितुं या स्यादिच्छ्वति नु दयिता पुरुषोत्तमस्य ॥ २ ॥ श्रासीच्छी जयवम्मेंशो भानुर्यो रितमोगणान्। उद्याचल उद्भृतश्र्भीन्द्रराजपु (रे) हरत् ॥ ३ ॥ नेत्रान्तरेन्दुहृद्ये यो राज्यं परिलब्धवान्। धर्मेगापालयहोकान पुत्रवट् (वर्ड) यन्नयै: ॥ ४॥ द्यतीवकान्तिकोषो यः कामो लोकमनस्स्थितः । साङ्गोनीशजितो न्यस्तभवो हृदि मुदानलः ॥ ४॥ धम्मैंकात्मा भवन् योपि द्विपदेन कलौ युगे। द्वापरस्य युगस्यास्य लोकशङ्कमदात् सदा ॥ ६ ॥ प्रजानामीप्सितानां यो दानात् कल्पद्रमो नृपः। सर्व्वथा स्वर्गलोकेन समतामकरोद्भवः॥ ७॥ गुणरत्नाम्बुधेर्यस्य स्तुत्यो नापि वदन शुचिः। निखिलं गुणमेवाब्धावशेषं को ( च ) रन मणीन् ॥ ५ ॥ कश्चिद्वेदविदां श्रेष्ठो विषस्तस्य पुरोहितः। महाप्रधान शब्दान्तं श्रीजयाद्यभिधीन् द्धत् ॥ ६ ॥

त्रिकतन्त्रशामजातो देशे नरपतावभूत । भरद्वाजिषगोत्रं यो हृपिकेशादिसंशकः ॥ १०॥ कम्बुजद्वीपमाकीग्र्णं वरिष्ठवेदकोविदैः। विद्याप्रकाशनायास्मिन विदित्वा द्विज आगतः ॥ ११ ॥ विप्रा एकाननोत्सृष्टचतुर्वेद इवाहसत्। यश्चत्र्वदनोत्सृष्टं चत्र्वदं पितामहम् ॥ १२ ॥ पञ्च-सत-चन्द्र-चन्द्रेव्दे (ग) तस्य श्रीन्द्रवर्म्मणः। आराध्यिच्क्र्वं शान्त्ये यो भीमपुरसंस्थितम् ॥ १३ ॥ राजेन्द्रग्रामजां तत्र काञ्चित गैवान्वयां पराम्। श्रीप्रभात्राम सार्था यो रा(म) श्रामुदावहत सतीम ॥ १४॥ या पुत्रांश्चतुरो यस्माद्वेदत्रयविदो वरान । श्रमुत द्वे सुते सत्यो सरूपिन्यो नयान्विते ॥ १४ ॥ पुत्राणां प्रथमो ज्ञानी तस्य वेदविदां मतः। वेदविद्या परीक्षायां .... (भ) हा भिधिः पट्टः ॥ १६ ॥ तृतीयः प्रियवाग् (घोटा) ... यविद्रययधीः । श्रीनिशाकरभट्टो पि (सर्व) शास्त्रविशारदः ॥ १७ ॥ इयोः पुत्रयोर्द्वितीयापि महिषी जयवर्म्मणः । श्रीचक्रवर्तिराजादि देवभिख्यातिवृह्णभा ॥ १८॥ श्रन्यस्यां धर्म्भपत्यां यः सुवतायां वराननाम् । पकां सुताञ्चाजनयत् सुतान् पञ्च गुणान्वितान् ॥ १६ ॥ श्री प्रभाव (र)जा साध्वीसुभद्रासुत तद्गरोः। जयमंगलार्थसुरेः सनुमध्यापकाधिपात्॥ २०॥ योः ......न्द् भद्राख्यो विज्ञानजन्मशुद्धिमान् । दान्तः पारङ्गतः शास्ता शास्त्रव्याकरणाम्बुधेः ॥ २१ ॥

श्रीश्रीन्द्रजयवर्मगो राज्ये सो ध्यापकाधिपः। जयमङ्गलार्थनामा पित्रा नाम्ना गुग्रैः समः॥ २२॥ जीवन वर्ष शतं ज्ञानी चतुर्वेषाधिकं यमी। श्रतिवृद्धो... विश्रो यो जन्मना वेदविद्यया॥ २३॥ वत्सलस्तस्य विप्रस्य यो .....प्रतिमान्तृपः। प्रसुप्रतिमया सार्ई देव्या द्रव्यमुदीरयत्॥ २४॥ राजा बाह्यग्र-शालाया भूमौ तन्मुकुटं परम्। प्रासादश्चेतमत्यन्तमद्वीतीयत्वशंसनम् ॥ २४॥ मर्त्य-ब्रह्म-गणान वेदैरभिनन्य द्विजो ह्यजम् । व्रक्षलोकस्थितं व्रह्मलोकं नन्दयितुं गतः ॥ २६ ॥ सप्तकवाहु चन्द्रेषु प्रासादे स्मिन् यथावचः। वैशाखस्यादिपत्तस्य द्वादश्यां सुरमन्त्रिशि ॥ २७ ॥ चित्रे वर्ष-गतादित्य-सौरयोर्मिथुनस्थयोः भौम राह्वोस्तुलास्थेन्द्रौ वृश्चिकस्थवृहस्पतौ ॥ २= ॥ सौम्ये शुके च केतौ च मेषस्थे स्थिरसूचके। करकटस्थे च लग्ने यो तिष्टिपत्प्रतिमे नृपः॥ २६॥ त्रिविक्रममहानाथं श्रीजयादिपदं नृपः। नामश्राघ्यं द्विजस्यास्य प्रतिमायास्तदाकरोत् ॥ ३०॥ श्रीजयादिपदं मध्य-त्रिविक्रमपदं वरम्। देवेश्वर्थन्तनामापि बाह्यणी-प्रतिमागतम् ॥ ३१॥ हेमरूप्यादिभोगांश्च प्रतिमाभ्यामदान्तृपः। त्रन्तवन्त्रवञ्ज्विक्सरों रुंग्रामांस्त्रीन् दासंयुतान् ॥ ३२ ॥ गुणिनीर्नर्त्तकीस्द्र्यवादकान् गुणसंयुतान् । यस्ताभ्यां गण्लंयुक्तान् प्रतिमाभ्यामदात्तदा ॥ ३३ ॥

प्रतिमार्ज्जनकारश्च तस्य विप्रस्य यः कुलम्। न···· हिथति । । शब्द कुलपित व्यधात् ॥ ३४ ॥ कु.....ग्रानि कार्याणि पुंसो भावेष्यनागते । काले ....स्त्रीकुलं योग्यपूजाकारीति यो वदत ॥ ३४ ॥ स्थापयित्वा तयांस्तत्र मूमिसीमाकृताभवत । मन्त्रिणा (ले) ख केन्द्रेण शासनाज्ञयवर्म्मणः ॥ ३६॥ एकाशी (त) स्समारभ्य प्राच्यभूम्यवधेरभृत्। व्यामानामप्रभिस्हं ख्या चत्वारिंशतु-कृताधिका ॥ ३७ ॥ पकाशीत (प्रस्) समारभ्या (वधे) दक्षिणभूमितः। व्यामानां (श्रिधि) का द्वाभ्यां दश संख्या कृताभवत् ॥ ३८ ॥ एका (शीतस्) समारभ्यावधेः पश्चिमभूमितः। व्यामामानां (ग्राध) कैकेन त्रिशत्संख्या कृताभवत् ॥ ३६ ॥ एकाशीतस्लमारभ्यावधेरुत्तरभूमितः। व्यामानां (ग्रिधि) कैकेन दशसंख्या कृताभवत् ॥ ४० ॥ मुत्त्यीरु ... ... श्रादि दुष्टुं (जामा) तृ श्रीन्द्रभूपतौ । विवस्र .....राज्यं यो ... .. ब्रह्मालयं गतः ॥ ४१ ॥

जयवम्मं कुःःःःःं———।

श्रमम्याता सुपूर्याया विष्णुकुर्यःःः———॥ ४४॥

प्रादात प्रतिदिनां भक्षा य एकःःः———॥ ४४॥

प्रतिमाभ्यांःःः पञ्च दासदास् (ई) ——— ॥४४॥

प्रज्ञानं कुशले सर्ति कुर्वन् रित्तत ———।

जन्मना विद्यया वृद्धो भवद्धम्मेंग् ———॥४६॥

नव-द्वि-द्वि-हृदि स्वर्गं विजेतुमग (मन्नृपः) । यौवराज्यस्थिते दस्त्रा राज्यं यो भग — ॥ ४७॥ श्रीन्द्रभूपस्य वंशश्च यो भूपो जय व (म्र्मणः) । श्री श्रीन्द्राजय वर्माणं नाम श्राध्यमकारयत् ॥ ४८॥ त्रीन शत्रुन यस्य सम्राजी विजेतुर्नान्तरम् -\_\_। परार्थोशेसं " "ईव तेजसा ॥ ४६ ॥ श्रीनिशाकरभट्टो पि (वि) प्रावधौ स समुद्भवः । तन्नामार्त्वाशभक्त्यासीन न (इ) रङ्को नुनमद्वयी ॥ ५० ॥ यो निशाकर सृरिन त (म) लोकेशन्य ङ—ः—। नाम्ना हो .....म्बरे किञ्चिद्गणकोदु .....------ ॥ ५१॥ भूपेशस्तस्य तुङ्गत्वं वितन्वन् "--- । श्री श्रीन्द्रशेखरन्नाम स्वद्य "" — ॥ ५२॥ श्री श्रीन्द्रशेखरश्शुक्कवस्त्रे……~—~—। प्रासादं हेमरूप्यादि दाने वि "----- ॥ ४३॥ सहस्रगणितानेव विदुषो'''---'-। तर्ष्यन् हेम रूप्यादि-वस्त्रदा (न) ४—४ ॥ ५४॥ श्री जयादिस्रिर शम्भुमत्र भक्षा ४-४-। प्रतिसम्बन्सरं मासे "" — ॥ ४४॥ प्रजा बहुतरामग्द्र ....-चान् से ....-----। संसाराब्धे ( : ) कुलं पारन्नयञ्ज्ञा ... ॥ ५६ ॥ परपुगयावनं कार्यं राज्ञापि नियतं कृत (म्)। श्री श्रीन्द्रशेखरा∵धात्या कार्य्याणां त्वत्रवर्धन् (ग्रम्) ॥४७॥ अतिष्ठिपत् । काले च रक्षार्थमस्य स्थानस्य तन्मये ॥ ५५ ॥

२६२ कम्बोडिया का हिन्दू उपनिवेश ।

वः पत्त सम् ( स् ) ऋतग्रामं देवयश्वविवर्द्धनम् ।
वहुधान्यसमायुक् ( मृ प्र ) तिमा] भ्यामदान्नृपः ॥ ५६ ॥
भविष्यन्तो नृपा धभर्मवीजं रक्षन्तु सर्व्वदा ।
भूमौ ब्राह्मणशालायां विष्राश्च नियतं स्थितः ॥ ६० ॥
पुगयानु ''''परेषां फलमाप्नुयात् ।
'''' किमुतान्येषां पुग्यानां द्यभिरक्षकः ॥ ६१ ॥